### ग्रनवर ग्रालिमजानोव

नयी मंज़ित नयी राहें



#### Эну**ар Олимжанов** Отрар теңгесы



#### म्रनवर म्रालिमजानोव

नयी मंज़िल नयी राहें

## Энуар **Олимжанов** Отрар тензесы



ग्रनुवादक: सुधीर कुमार माथुर,

राय गणेश चन्द्र

डिजाइन: शेरकेर थे.व.

Ануар Алимджанов сувенир из отрара

(на языке хинди)

प्रगति प्रकाशन, ताशकृत्द –१६८०

 $A \frac{70303 - 012}{014(01) - 80} 621 - 80 4702230200$ 

# एक सच्चे किसान की कहानी

श्रनुवादक: सुधीर कुमार माथुर

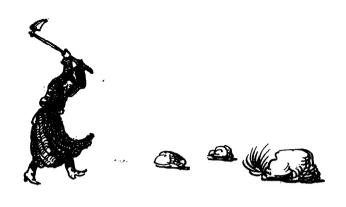

उसे कभी स्ताखानोव\* का शिष्य, श्रग्नणीय कर्मी, प्रवर्तक, पथप्रदर्शक श्रादि कहा जाता था...

लेकिन इसका उसपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसमें और ग्रराल तट-प्रदेश के उसके चरवाहे दोस्तों में कोई फ़र्क नहीं था। धूप ग्रौर खुली हवा में तपे सुगठित शरीर ग्रौर नाटे कदवाला यह ग्रादमी ग्रन्य चरवाहों की तरह ही मितभाषी था, प्रशंसा ग्रौर समय-समय पर उसके नाम को लेकर मच उठनेवाले शोर के प्रति उन्हों की तरह उदासीन रहता था। उसे ग्रपने संभाषियों की बातें सुनने ग्रौर उनके हर शब्द को तौलने में बड़ा ग्रानन्द ग्राता था। लेकिन बकवादी लोग उसे बचपन से ही पसन्द नहीं थे। खास तौर से ऐसे लोग जिनकी कथनी ग्रौर करनी में ग्रन्तर होता था। इसी-लिए वह दौरे पर ग्रानेवाले किमश्नरों के दुराग्रह ग्रौर सच कहूँ तो उसके प्रयोगों का ग्रध्ययन करने के बहाने उसके खेतों पर हमला बोलनेवाले ग्रौर उसके नाम की धूम मचा देनेवाले मेरे साथी लेखकों ग्रौर पत्रकारों से भी ग्रक्सर ऊब उठता था। वे लोग उन्हीं दिनों ग्राते, जब खेतीबारी का काम जोरों पर होता ग्रौर वह ग्रपनी पत्र कून पायंचे उच्चे किये घुटने-घुटने पानी ग्रौर कीचड़ में भटकता, छू-छूकर धरती के तापक्रम का ग्रनुमान

<sup>\*</sup> ग्रु स्ताखानोव — सुप्रसिद्ध सोवियत खनिक जिसने ३१ ग्रगस्त सन् १९३५ को एक पाली में कोटे में निर्धारित ७ टन के बजाय १०२ टन को-यला निकाला था। सं

लगाता, सफ़ेद बीजों के भ्रंकुरण का बड़े ध्यान से निरीक्षण करता होता।

उससे किन्हीं रहस्यों का उद्घाटन करने को कहा जाता, जिनके कारण वह ग्रभूतपूर्व फ़सलें पैदा कर रहा था। लेकिन ईमानदारी से डटकर की गयी मेहनत के ग्रलावा उसका कोई रहस्य नहीं था।

उसे पहली बार खुली हवा में सांस लिये और मिट्टी की गंध सूंघे बहुत वर्ष बीत चुके हैं। सन् १६९७ में जब कांति हुई थी, तब वह सत्ताईस वर्ष का हो चुका था। वह देश का सर्वोत्तम धान-उत्पादक और अराल तट-प्रदेश का पुश्तैनी किसान है। उसका जन्म महान सिर-दिरया के तट पर, उसके मुहाने के पास हुआ था। वह कभी लम्बे समय के लिए अपने गांव से बाहर नहीं गया। गृह-युद्ध के वर्षों में वह अपने गांव की रक्षा करता रहा। उसने अपनी जन्म-भूमि अपने जीवन में केवल एक बार छः महीनों के लिए छोडी थी।

बड़े मुसीबत भरे दिन थे वे! ग्रराल तट-प्रदेश में ग्रकाल पड़ा था। सन् १६३० चल रहा था। ग्रास-पास के सारे गांवों के मर्दों की बैठक हुई। सिदयों से ग्रपनी समृद्धि के लिए प्रसिद्ध कजाख़ स्तेपी सरी-ग्रकां\* के लिए पाँच सौ ऊँटों का कारवां रवाना हुग्रा। लेकिन वहाँ भी न दूध था, न रोटी। गांवों में चूल्हे ठंडे पड़े थे। धूलभरे रास्तों ग्रौर सरकंडे की सूखी झाड़ियों में कारवां ने ग्रनाथ ग्रौर ग्रक्ते भटक रहे बच्चों को उठाया ग्रौर ग्रपने कबीले के भूखे लोगों के गांवों में ग्रपना एक-एक ऊंट छोड़ दिया।

मर्द लोग पैदल घर वापस लौटे। ऊंटों के भूख के मारे बैठे कूबड़ों (ऊंट दो-एक ही बचे थे) पर मृत गांवों के बच्चे सवार थे।

सूखकर कांटा हुआ और धूल में सना वह भीतर को धंसी आंखों से कसूरवार-सा बुजुर्गों को देखता रहा। उसने उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया कि उसके चोगे की जेब में कुछ मुट्ठी सफ़ेद दाने पड़े हैं। वह ये दाने भूखी आँखों से उसी तरह छिपाता रहा, जिस तरह लोग अपने जी-वन के सबसे अन्धकारपूर्ण क्षणों में भी भलाई की आशा लगाये रहते हैं। वह सारी सर्दी उन्हें संभालकर रखे रहा और वसन्त आते ही उसने उन्हें जमीन को सौंप दिया।

<sup>\*</sup> सरी-ग्रक्तां - सुनहरी स्तेंपी। - सं

दिरया के कीच-कादे से भरी धूप व पानी से मुलायम हुई मिट्टी ने काक्त-कार का रहस्य स्वीकार कर लिया। इस रहस्य के साथ-साथ उसने उस-की ग्राशा, ग्राकांक्षा ग्रीर मौन सौगन्ध को भी मंजूर कर लिया कि ग्राज से उसके जीते जी इस गांव में कोई बच्चा भूखा नहीं रहेगा। बच्चों को हमेशा मृट्टी-भर चावल ग्रीर दूध से भरा प्याला मिलता रहेगा।

जब गांव में सामूहिक फ़ार्म की स्थापना हुई, तो धान की सर्वश्रेष्ठ खेती करनेवाले के नाते उसे लकड़ी का हल दिया गया। उस समय से गांव के बच्चों को युद्ध व शान्ति श्रौर सूखे व वर्षा के दिनों में भी हमेशा चा-वल मिलता रहा है।

फिर कभी उसने अपना गांव और अपने खेत ज्यादा समय के लिए नहीं छोड़े। लेकिन उसे धान की जन्म-भूमि बर्मा और कोरिया, चीन और भारत में सब जानते हैं। उसके शिष्य अपने गुरु के अनुभवों को नवजात क्यू-बा के प्रतिनिधियों तक पहुंचाते हुए उन्हें पूरे एक वर्ष तक धान की खेती के तरीक़े सिखाते रहे। उसके तरीक़ों के बारे में अखबारों में पैतीस वर्षों के दौरान अनेक बार लिखा गया। लेकिन उसके मुँह से "मेरा तरीक़ा", "मेरी पद्धित" जैसे अब्द कभी नहीं निकले। वह केवल धरती से ही सलाह-मशविरा करता था, उसकी सांसों की आवाज़ें सुनता और अपने कठिन कार्य में केवल उन्हीं खोजों का उपयोग करता था, जो दिसयों बार व्यवहार की कसौटी पर खरी उतर चुकी थीं।

उसका अपना ही चिन्तन और खोजें होती थीं, अपनी ही निराशाएं और खुशियां होती थीं, अपनी ही शंकाएं और उद्देग होते थे। लेकिन ऊपर से वह हमेशा शान्त रहता था। इसीलिए लोगों को कभी लगता कि वह एक ऐसा सनकी और दुराग्रही आदमी है, जिसके लिए दुनिया में धूप में सूखी मिट्टी के नीरस रंगों और लगातार कड़ी मेहनत करने के अलावा और कोई खुशी न थी, हरे पौधों और पकी हुई बालियों की चांदी-सी आभा की खुबसूरती के अलावा और कोई खुबसूरती न थी।

उसके चारों श्रोर श्रकसर हल्ला-गुल्ला मच उठता था — क्रुषिविज्ञ श्रौर चयन-कर्ता बीजों की किस्मों श्रौर खेती के तरीकों के बारे में बहस छेड़ते रहते श्रौर फिर पत्नकार श्रौर शोध-कर्ता उस पर हमला बोलने लगते, शां- ति उसे केवल श्रपने खेत में श्रपने साथ मेहनत करनेवाले दोस्तों के बीच में ही मिलती थी।

एक दिन गांव में किमश्नर आया। आस-पास के खेतों में घने हरे पौधे देखने के बाद वह उसके खेत में पहुँचा। वहाँ उसने दूर-दूर उगे, बड़ी किठनाई से ज़मीन में से फूटकर निकले धान की पीली पत्तियां देखीं।

"उसकी तारीफ़ के पुल बांधे गये हैं। उसके सारे रिकार्ड धोखा हैं। ऐसे खेत में फ़सल नहीं हो सकती," मेहमान ने सोच लिया। वह सरपट घोड़ा दौड़ाता जिला मुख्यालय जा पहुँचा, वहाँ उसने शोर मचा डाला, रिपोर्टें लिखीं। जिले, प्राँत ग्रौर ग्रलमा-ग्रता तक से एक के बाद एक जांच-समितियां बुढ़े के खेत में पहुँचने लगीं।

"धान कहाँ है?!" उससे पूछा जाता।

"होगा!" वह जवाब देता।

"वह उग क्यों नहीं रहा है?"

"क्योंकि मिट्टी को स्रभी स्रतिरिक्त खाद स्रौर पानी नहीं दिया गया है।"

"पानी क्यों नहीं देते?"

"हर काम का अपना समय होता है," बूढ़ा शान्ति से जवाब देता। "समय निकल गया!" किमश्नर चिल्लाया और उसने खेत में पानी देने का हुक्म दिया।

गुस्से से आग-बबूला हुआ किसान अपनी कुदाल उठाकर जलविभाजक नहर के पास जा खड़ा हुआ। अपनी चुप्पी में वह बड़ा भयंकर लग रहा था। चावल की खेती करनेवाले उसके दोस्त उसके पास आ खड़े हुए। किमश्नर हक्का-बक्का रह गया। वह बूढ़े पर बहुत गम्भीर आरोप लगाकर पीछे हट गया,

"तुमने बीज बिगाड़ दिये। श्रौर श्रब डरते हो कि पानी देने से तुम्हारां झुट सबको दिख जायेगा!"

ये शब्द दिल में तीर की तरह चुभ गये। बूढ़े को घेरे खड़े दोस्तों के सिर शर्म ग्रीर गुस्से से झुक गये। लेकिन वह स्वयं मौन खड़ा इस ग्रजनबी की ग्रांखों में शांतिपूर्वक देखता रहा। उसने ग्रपना धान उसके लिए नहीं बोया था, उसने इन खेतों में दिन रात कड़ी मेहनत उसके लिए नहीं की थी। यह ग्रादमी कभी न समझ सकेगा कि वह इस काम में क्यों कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। लड़ाई चल रही है, उसका बेटा ग्रक़ीलबेक कहीं गोलियों की बौछार झेल रहा है। बेटे को ग्रपने पिता के साथ हरे-

भरे खेत में घूमना अच्छा लगता था। श्रौर कौन जाने, अगर श्राज वह उसके साथ होता, तो इस स्रादमी को कैसा जवाब देता।

लेकिन कमिश्नर था कि चुप ही नहीं हो रहा था:

"इससे खेत छीनकर धान की खेती करनेवाले दूसरे लोगों को दे देने चाहिए!"

किसी ने उसका हुक्म नहीं माना। कभी इन खेतों की जगह खर-पतवार ही था। बूढ़ें ने ग्रपनी कुदाल से जमीन साफ़ की, टेकरियां समतल कीं, गड्ढें भरे, नालियां ग्रीर नहर बनायीं। इस जमीन का हर चप्पा उसके पसीने से तर है। यह उसका खेत है, उसकी जमीन है। भला काश्तकार को यहां से निकालने की हिम्मत कौन कर सकता है?!

किमश्नर "श्रंतर्ध्वंसक बुड्ढे" को कड़ी सजा देने की धमकी दे, सरपट घोड़ा दौड़ाता प्रांत के मुख्यालय लौट गया।

गांव में सन्नाटा छा गया। सारा गांव बूढ़े की रक्षा के लिए हर क्षण तैयार था। वह दिन-रात खेत में अथक परिश्रम करता रहा । उसे यह महसूस हो रहा था कि आज खेतों में पानी छोड़ना जल्दबाजी होगी। वह तभी कुछ करेगा, जब उसे पक्का विश्वास हो जायेगा कि लू अंकुरों को नष्ट नहीं कर सकेगी। फ़सल पक्की होनी चाहिए, नहीं तो मुसीबत खड़ी हो जायेगी।

सारे ग्राम निवासियों — स्त्री-पुरुषों ग्रौर बच्चों को उसपर विश्वास था। विश्वास तो था, लेकिन ... खेतों को देखकर दिल पहले की तरह ही उदास हो उठता था। वह ग्रपने खेतों में बड़ी कंजूसी से पानी छोड़ रहा था। जमीन पर केवल पानी की एक पतली तह बिछी हुई थी, जो किसी भी समय सूख सकती थी।

एक बार रात में उसे हवा में कुछ गरमी महसूस हुई। हल्की गरम हवा के मन्द-मन्द झोंके चेहरे को बड़े सुखकर प्रतीत हो रहे थे। लेकिन हवा के ऐसे ही झोंके जमीन श्रौर फ़सल के लिए विनाशकारी होते हैं। बूढ़े ने कुदाल से जलविभाजक नहर श्रौर खेत के बीच की दीवार गिरा दी।

खेत में ठंडा स्वच्छ पानी भर गया ग्रौर उसने फ़सल को लू की लप-टों से बचा लिया। खेत के हर वर्ग-मीटर में पानी एक-समान सतह में फैला हुग्रा था। एक-दो दिन बाद लू ठंडी पड़ गयी ग्रौर इसके दो-तीन दिन बाद खेत लहलहा उठा। पौधे इतने घने थे कि जमीन खोजेन्त\* के रोयेंदार कालीनों-सी लग रही थी। ग्रब कोई भी हवा इन सरसराते लचक-दार पौघों को झुका नहीं सकती थी।

गांववालों का हौसला बढ़ गया। काश्तकार अपने खेतों पर शान्ति-पूर्वक नजर दौड़ा पड़ोसियों की फसल बचाने चल दिया, जो हालांकि बूढ़ें की आशंकाओं से सहमत थे, लेकिन किमश्नर की आज्ञा का पालन करते हुए अपने खेतों में समय से पहले पानी छोड़ चुके थे, जिसके फलस्वरूप हरे पौधों को लू से काफ़ी नुकसान पहुँचा था।

जब उसका पुराना दोस्त, इलाक़ाई सोवियत की कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष जुसूपोव, जिसे बृढ़े काश्तकार की आलोचना करने में सहयोग न देने और किमश्नर से झगड़ा करने के कारण अनुशासनात्मक दण्ड दिया गया था, उसके पास घोड़ा दौड़ाता पहुँचा, तो वह पीले पड़े पौधे हाथ में पकड़े घुटने-घुटने भर पानी में खड़ा था। उसके पीछे-पीछे गांव का प्रति-ष्ठित कम्युनिस्ट, पार्टी का स्थायी संगठनकर्त्ता सिजदीक घोड़ा दौड़ाता आया जिसने किमश्नर को नम्रतापूर्वक गांव छोड़कर जाने के लिए कहा। उन्होंने घोड़े से उतर, हर्ष के आसू पोछ मौन बूढ़े को बारी-बारी से गले लगाया।

"हमने तुम्हारा खेत देखा। हम सब तुम्हारे शुक्रगुजार हैं," जुसूपीव ने कहा।

"हम हमेशा से तुम पर भरोसा करते आये हैं," सिजदीक ने कहा। "िकस बात का शुक्रिया?" सोच में डूबे-डूबे उसने अपने दोस्तों को जवाब दिया और अपनी बात पूरी किये बिना ही जमीन से मिट्टी का लों-दा उठा उसे मसलते हुए मन्द-मन्द मुस्कराता रहा।

... उस वर्ष उसके सामूहिक फ़ार्म ने धान की रिकार्ड फ़सल पैदा की ग्रौर हमेशा की तरह वह सबसे ग्रागे रहा।

क़ज़ाख़स्तान में जहां धान की खेती कई सदियों से होती श्रायी है, उसने श्रच्छी फ़सल देनेवाली नयी किस्मों का विकास किया, जिन पर सूखे श्रौर ठंडी हवाश्रों का कोई प्रभाव नहीं होता। जहां मध्य एशिया श्रौर क़ज़ाख़स्तान के किसान श्राज धान की तीस-पैतीस क्विंटल की प्रति हैक्टर पैदावार पर ही गर्व करते हैं, वहां उसके लिए श्रस्सी-नव्वे क्विंटल पैदा

<sup>\*</sup> खोजेन्त – ताजिक सोवियत समाजवादी जनतंत्र का एक शहर जो प्रव लेनिनाबाद कहा जाता है। सं

कर लेना बहुत कम लगता है। एक समय ऐसा भी था जब उसे व्याख्याता और प्रचारक बनाने की कोशिश की गयी। लेकिन वह व्याख्यान देने के बजाय लोगों को खेतों में ले जाता और उन्हें सुबह से शाम तक अपने साथ काम करने के लिए मजबूर करता। उसके साथ केवल वही आदमी रह पाता था, जो मेहनत से जी नहीं चुराता था। "प्रातःकालीन शीतलता के देश" कोरिया के किसानों के निमंत्रण पर जब वह वहां पहुँचा, तो उसने वहां भी ऐसा ही किया। क्रजाख़ संसद-सदस्य की हैसियत से अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठियों में बोलते हुए वह हमेशा संक्षिप्त भाषण देता था। अपने बारे में नहीं, जमीन और आदमी की मेहनत के बारे में।

"जमीन खजाना है स्रौर मेहनत उसकी कुँजी है। प्रतिष्ठा बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन जाते देर नहीं लगती, उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं। एक घोड़े से झुण्ड नहीं बनता, स्रकेला स्रादमी खेत में ज्यादा बोवाई नहीं कर सकता" – उसके मुँह से निकलनेवाली हर बात सूक्ति-सी लगती थी।

"हवा चलते-चलते आकाश को साफ़ करती रहे, लेकिन धूल की आंधी न उड़ाये। सूरज धरती पर अपनी किरणें बिखेरता रहे, लेकिन घास न सुखाये। पौधों को भी मनुष्य की तरह साफ़ हवा, साफ़ पानी और स्वादिष्ट भोजन चाहिए"— उसके ये शब्द उपदेश नहीं बल्कि दर्शन-से लगते थे। अगर हमेशा अपनी बुद्धि और विचारों से जीनेवाले आदमी को बुद्धि-मान कहा जा सकता है, तो वह भी बुद्धिमान और महान था। अपनी आयु के कारण नहीं, बल्कि अपने कार्यों, अपनी सहृदयता के कारण।

ग्रगर छोटे-बड़े मंचों से दिये गये उसके भाषणों ग्रौर ग्रराल तट-प्रदेश के युवा धान-उत्पादकों के साथ हुई उसकी ग्रंतरंगी बातचीतों का संग्रह किया जाये तो एक ग्रच्छा-खासा ज्ञान-कोश बन जाये। ग्रराल तट-प्रदेश में उसके सैंकड़ों ग्रनुयायी हैं। वे उसे हमेशा ग्रपना शिक्षक, गुरू ग्रौर ग्रपना ग्रक-दमीशियन मानते रहे हैं ग्रौर ग्रपने को जाख़ाएव का यानी उसका शिष्य। लेकिन जब कभी युवा लोग उससे मिलते, तो स्तेपी की परम्परा के ग्रनुसार उसके नाम के साथ ग्रादरसूचक ग्रगा जोड़कर सामान्य ढंग से सम्बोधित करते।

किजीलतू गांव के इब्राइ-ग्रग़ा के बारे में स्तेपी में बहुत-से गीत गाये जाते हैं। उसके बारे में कई पुस्तकें ग्रौर छोटे-बड़े लेख लिखे गये हैं। लो- गों ने बिना उसकी स्वीकृति लिये लिखा। उसे ग्रपने बारे में ग्रीरों कां बोलना श्रीर लिखना श्रच्छा नहीं लगता था। मैंने भी कई बार उसके बारे में लिखने का इरादा किया। मैं उससे काराताऊ के काले ग्रीर धूप में चम-चमाते पहाड़ों की तलहटी में चरवाहों के त्योहार में मिला, उसे युवा धान-उत्पादकों, राज-नेताग्रों के बीच देखा, लेखकों के साथ हुई उसकी भेंटों में संक्षेप में कही गयी विद्वतापूर्ण बातें सुनीं ग्रीर जब कभी मैं उससे कुछ पूछना चाहता, तो इससे पहले वह स्वयं पूछ बैठता,

"लिखना चाहते हो? तो अपने समवयस्कों, युवाओं के बारे में लिखो। या फिर इस चरवाहे के बारे में लिखो। मेरे बारे में तो बहुत लिखा जा चुका है..."

ज्यों-ज्यों मुझे उसके पहली नज़र में नीरस लगनेवाले जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त होती गयी, त्यों-त्यों उसके बारे में लिख सकने में मेरा म्रात्म-विश्वास कम होता गया।

ग्राज भी मुझे यही महसूस हो रहा है कि मैं वह नहीं लिख रहा हूँ, जो लिखना चाहिए। क्योंकि उसके बारे में लिखे जानेवाले शब्द वैसे ही वजनी होने चाहिए, जैसे कि धान के वे दाने जिन्हें वह मेहनत ग्रौर धूप से काली पड़ गयी ग्रपनी हथेलियों में बड़े प्यार से उठाता है।—(कृषिवि-ज्ञों का दावा है कि इन्नाइ-ग्रग़ा ने ग्रनुपजाऊ कल्लर जमीन में बढ़िया फ़सलें पैदा की हैं, जबकि कड़ी गर्मी, मिट्टी में ग्रॉक्सीजन की कमी के कारण बीज हर वर्ष नष्ट हो जाने चाहिए थे।) मुझे उपयुक्त शब्द नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन इन पंक्तियों को समाप्त करने से पहले इन्नागाय ग्रग़ा के जीवन की दो ग्रौर घटनाग्रों के बारे में बताना चाहता हुँ।

गहाई का तीसरा दिन था। गहाने की पुरानी मशीन खड़-खड़ करती, ऊपर से नीचे तक धूजती चल रही थी, लगता था किसी भी क्षण इसके ग्रंजर-पंजर बिखर जायेंगे, लेकिन वह पूलियां निगलती जा रही थी ग्रौर भूसा एवं धूल चावल से ग्रलग करती जा रही थी। धूल के ग्रनगिनत कण नन्ही-नन्ही भिड़ों की तरह चेहरे पर डंक मार रहे थे, कानों ग्रौर गले में घुस रहे थे। ट्रैक्टर की घरघर, मशीन चलानेवाले बेल्ट की सूखी सनसन, जंग लगे चेनों की खड़खड़, बिना तेल दिये दांतदार पहियों की खटखट, हेंगे में जुती गायों की रंभाने की ग्रावाजों, हांकनेवालों की टिटकारियां दुर्बल हो गये लोगों को बहरा ग्रौर संवेदनशून्य बना रही थीं।

खिलहान के एक कोने में, जहां मशीन से निकलनैवाला चांवल तीला जां रहा था, खंभे पर लगे एक बहुत बड़े फट्टे पर गाढ़े चूने से लिखा था— "सब मोर्चे के लिए!"

श्रीरतों श्रीर बच्चों के थकान के मारे पांव रह गये।

यहां चावल की गहाई हो रही थी। सिंदयों पुराने तरीक़े से। चाबुक की मार से बेपरवाह घोड़े पत्थर के दो भारी पाटों को खींचते चक्कर लगा रहे थे। इब्राइ ग्रगा हाथों में काटा पकड़े यह देख रहा था कि गहाई सफ़ाई से हो रही है या नहीं। केवल शाम को चावल के बोरे तोलकर स्टेशन रवाना कर देने के बाद ही उसने ग्रपने घर जाने की सोची।

कंधे दुख रहे थे, कमर में दर्द हो रहा था, आंखें थकान के मारे मुंदी जा रही थीं। वह यह मालूम करने घर जा रहा था कि आज कहीं उसके बेटे की कोई खबर तो नहीं आयी। उसने बहुत दिनों से चिट्ठी नहीं लिखी हैं। शायद पत्र रास्ते में गुम हो गये हों।

श्रचानक उसे एक गीत सुनाई दिया। शोक-गीत। मां गा-गाकर अपने बेटे की मृत्यु पर विलाप कर रही थी। उसका मुंह सूख गया, पांवों में दम न रहा। श्रपने ही घर के खुले दरवाजे में से निकलते प्रकाश से डरता-सा वह एक श्रोर हट गया। एक श्रादमी श्रंधेरे में उसे देखे बिना पास से गुजर रहा था। वह कुछ बड़बड़ाता हुआ दरवाजे तक पहुंचकर एक क्षण के लिए रुका और सिर उठा जोर से दहाड़ मार रोता-चिल्लाता घर की दहलीज लांघ गया।

"मेरा उक्ताब मर गया, मैं क्यों न शोक मनाऊँ?" उसकी पत्नी रो रही थी।

वह मौन खड़ा था। ऊपर से हमेशा की तरह शान्त। इस क्षण उससे मिलनेवाला कोई भी ग्रादमी नहीं जान पाता कि उसे कितना दुख हो रहा है, उसके दिल पर कितना गहरा शोक छाया हुन्ना है।

लोग अकसर ममता की उदारता के बारे में बातें करते हैं, लेकिन पि-ता का प्यार भी कम नहीं होता। किव अपनी सन्तान को खो बैठनेवाली माताओं के दारुण दुख के बारे में अकसर लिखते रहते हैं, लेकिन पिता का दुख भी कम नहीं होता। न जाने कैसे वह उस शाम को गांव पार के बीहड़ में आ पहुंचा। उसके हाथों में कुदाल था। वह इसीलिए चला आया था, क्योंकि वह दुखभरा गीत नहीं सुनना चाहता था, बेटे की मृत्यु पर विश्वास नहीं करना चाहता था। वह लोगों की संवेदना नहीं सुनना चाहता था। इस रात वह किसी की भी सूरत नहीं देखना चाहता था।

वह ग्रपने बेटे के बारे में सोच रहा था। कंटीली झाड़ियों में से रास्ता बनाते हुए ग्रपने बेटे से बात कर रहा था। नुकीली डालों की मार उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन दर्द उसे महसूस नहीं हो रहा था। वह ढूहों ग्रौर पत्थरों पर ठोकर खाता चलता चला जा रहा था। ग्रगर उस ग्रंधेरी रात में सरकंडों ग्रौर काले सक्साउल\* की झाड़ियों में उसे कोई ग्रादमी मिलता ग्रौर पूछता कि वह कहां जा रहा है, तो वह शायद ही जवाब दे पाता। वह इसलिए चला जा रहा था, क्योंकि उसे काली जमीन से मिलना था, जिसे दुनिया के ग्रौर किसानों की तरह उसने भी बहुत पहले ही ग्रापनी ग्रमूर्तियां, ग्रपनी चिन्ताएं, ग्रपनी खुशियां ग्रौर ग्रपने ग्रम सौंप रखे थे।

आकाश में शीतल बिल्लीर-से चमकते तारे तैर रहे थे। उसने चारों स्रोर नजर दौड़ाई और उस मैदान को पहचान लिया, जहां वह एक बार अपने बेटे के साथ आया था। वह दिन श्रव उसे बहुत दूर चला गया मा-लूम होता था, लेकिन उसे यह भी महसूस हो रहा था, मानो यह श्राज दोपहर की ही बात हो — उसने और उसके बेटे ने इस मैदान को साफ़ कर-के जोतने, इसमें बीज बोने श्रौर फिर फ़सल काटने के सपने देखे थे।

उसके बेटे ने ट्रैक्टर-चालक बनने की सोची थी, जिससे कि श्रपने ट्रैक्टर से झाड़ियां उखाड़ मैदान को समतल बना सके, नहर खोदकर श्रपनी पहली फ़सल पैदा कर सके...

इब्राइ ने कुदाल उठाकर सफ़ेंद सक्साऊल की झाड़ी की मोटी जड़ पर क्लाया। रात की नीरवता में धप-धप की ग्रावाजों गूंज उठीं। कहीं उल्लू जोर से पंख फड़फड़ाता उड़ा, कहीं चुहिया डर के मारे चूं-चूं कर उठी। धरती के ग्रंधकारपूर्ण क्षितिज में से धीरे-धीरे रेंगकर निकलते चाँद का मंद प्रकाश कुदाल की धार पर झिलमिलाया और मैदान चोट की ग्रावाजों से फिर गूंज उठा। बब्ल की सूखी टहनियां पैरों तले चरचराई ग्रौर रूबार्ब की पत्तियां तांबे के पत्तरों की तरह झनझनायीं।

<sup>\*</sup> सक्साऊल – मध्य एशिया के रेगिस्तान में उगनेवाली झाड़ी, जिसकी जड़ें गहरी श्रौर मजबूत होती हैं।



चांद कुदाल की धार पर लयबद्ध गति से झिलमिलाने लगा श्रीर झा-ड़ियां नि:शब्द कट-कटकर गिरने लगीं।

खट... खट... चोट पर चोट पड़ रही थी। कभी-कभी कुदाल के पत्थर पर पड़ने से चिनगारियां छूट जाती थीं और धातु का सुखद कम्पन सारे शरीर में दौड़ जाता था। पत्थर कम थे। उसे इसका पताथा। अपने बेटे के मोर्चे पर रवाना होने के बाद भी वह यहां कई बार आ चुका था। जिस जमीन पर वह पिछले कई वर्षों से धान की खेती करता आ रहा था, वह अब थक चुकी थी। उसके ऊपर भूमिगत जल के नमक की सफ़द तह अकसर जमने लगी थी। उसे आराम और परिवर्तन की आवश्यकता थी। खट... खट... चोट पर चोट पड़ रही थी। जमीन बड़ी हठीली थी। कुदाल उससे टकराकर इस तरह ऊपर को उछट रहा था मानो चोट इस्पात की लचकीली स्प्रिंग पर पड़ रही हो। इस झाड़ी की जड़ें बड़ी मजबूत होती हैं। ऐसे ही उखाड़ी नहीं जा सकतीं। वे रबड़ की सी मुला-यम और इस्पात की तरह मजबूत होती हैं।

काश, उसका बेटा साथ होता! उसने एक ही चोट में इस झाड़ी को उखाड़ डाला होता। पिता ने खुद उसे स्तेपी के किसानों की पुरानी कला सिखाई थी। हां, बेशक ग्रायेगा, जल्दी ही ग्रायेगा उसका बेटा। फिर वे साथ-साथ काम करेंगे। बुढ़िया बेकार ही रो रही है। युद्ध में ग़लत-फ़हिमियां तो श्रक्सर होती ही रहती हैं। श्राज भी ऐसी ही ग़लतफ़हमी हुई हैं। क्या दुनिया में जाखायेव कुल-नाम के लोगों की कमी हैं? श्रौर हो सकता है, बेटे का कुल-नाम ग़लत लिख दिया गया हो श्रौर मरनेवा-ला जाखायेव हो ही नहीं... वह जिन्दा है। वरना... वरना जिन्दगी बेकार होती। फिर श्रादमी जीता ही क्यों श्रौर किसके लिए हैं? क्योंकि एक न एक दिन हर श्रादमी को मरना होता है। उसने माथे पर से पसीना पोछा श्रौर झुककर एक मुट्ठी मिट्टी उठा ली।

मिट्टी गरम और मुलायम थी। कितनी सौंधी सुगंध है! किसान सि-पाही बन जाने पर इस मिट्टी की याद में तड़पता है। सिपाही परदेस में मर जाता है। पिता अपने सिपाही बेटे की कब्र को अपने वतन की मुट्टी भर मिट्टी देने के सपने देखता रहता है। काश, उसे मालूम होता कि उसका बेटा कहां दक्षनाया हुआ है?..

लेकिन उसे मौत का विचार ग्रचानक क्यों भाया? हटाम्रो, दूर भगा-



श्रो इस मनहूस भव्द को ! कुदाल बड़ी तेजी से जमीन में धंसने लगा। धूप ग्रौर धूल से बर्बाद हुग्ना कोट एक ग्रोर फेंक दिया गया। पैरों के ग्रागे कटी हुई झाड़ियों का ढेर लगने लगा! मैदान पर कुदाल की ठंडी चमक तेजी से उछल रही है। एक सूखी कंटीली टहनी किसान के पसीने से तर कुरते में फंस गयी, मानो वह उसे रोक देना चाहती हो।

कटी हुई झाड़ियों के बीच चलता हुम्रा बुढ़ा कुपित हो झाड़ियों की दीवारें ढहाने लगा...

युद्ध का तीसरा वर्ष चल रहा था। लोगों को एक दूसरे को मारते-काटते तीन वर्ष हो चुके थे। ग्राख़िर एक ग्रादमी दूसरे को क्यों मार रहा है? फ़ासिस्टों को क्या चाहिए? जमीन? लेकिन जमीन तो हर जगह किसान की है। ग्रौर किसान सैनिक तभी बनता है, जब उसकी फ़सल पैरों तले रौंदी जाती है, जब उसके खेतों ग्रौर गाँवों में खून बहने लगता है...

बड़े बेतुके विचार हैं। कुदाल ठीक से नहीं चल पा रहा है। बूढ़ा कमज़ीर हो गया है। काश, उसका बेटा जिन्दा होता ! ...

इसी रात की तरह वह एक बार बंजर तोड़ रहा था। वही खेत जो प्रब पुराना हो चुका है। तब उसका बेटा साथ था। उस समय वह छोटा था। वह पिता के लिए कि मीज कलाया था। पिता जब जल्दी-जल्दी कि-मीज पीने लगा, तो उसकी बूंदें उसकी दाढ़ी पर गिरने लगीं। यह देख-कर बेटा हंस पड़ा। कैसी हंसी थी वह! उन्मुक्त, प्रमुदित खिलखिला-हट। बेटे की ग्रांखें ख़शी से चमक रही थीं, उनमें से उसके दिल तक की देखा जा सकता था! ग्रीर काम तब कितनी ग्रासानी से हो जाता था! उफ़! कितनी तेज प्यास लगी है! कम-से-कम एक बार तो यह हंसी ग्रीर सुन ले!

ग्नौर जब उसका बेटा तेज घोड़े पर बैठ घुड़दौड़ में हिस्सा लेने जाता, तब वह ख़ुशी से फूला नहीं समाता! पिता को ग्रब तक उसकी मुस्कान याद है। पिताओं की स्मृति में बच्चे सदा जीते-जागते रहते हैं...

उसे अपने बेटे का नाक-नक्शा याद है, उसे उसकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही है। जब बेटा छोटा था, तो वह उसके साथ ही सोता था। बच्चे की सांसें उसको लोरी देकर सुलाती थीं। सोते हुए बालक की शान्त मुस्कान से बढ़कर दुनिया में ऐसा कोई गीत या संगीत नहीं जो दिल को

<sup>\*</sup> किमीज – घोड़ी के दूध से बना एक प्रकार का पेय। सं

इतनी राहत दे सके और जीवन की खूबसूरती व्यक्त कर सके। और बेटे की इसी शान्त मुस्कान और उसके दोस्तों की चैन की नीन्द के लिए वह सन् तीस के अकाल में मौत से जूझा था। कजाख़स्तान की धरती पर तब कितने लोग मर गये थे? तभी वह दूसरी बार अकाल से जूझा था।

पहली बार जब वह कारवां के साथ गया था, तब वह एक युवक था। श्रीर सन् तीस में वह पिता बन चुका था, पर श्रल्लाह गवाह है, उसने कभी श्रपने बेटे श्रीर गांव के बच्चों में फ़र्क नहीं किया। चावल का हर कटोरा बराबर-बराबर बांटा गया। तब उन्होंने श्रपने इलाक़े में मृत्यु पर विजय पायी। श्रीर श्राज कजाखस्तान श्रीर रूस को सारे देश, सारे बच्चों श्रीर सैनिकों को रोटी खिलानी है, क्योंकि उक्रइन श्रीर बेलोरूस के खेत टैंकों तले रौंदे जा रहे हैं।

काश ! श्राज वह ग्रपने बेटे के पास लड़ाई के मैदान में होता श्रौर उसे श्रपने बदन से ढक हर चोट से बचा लेता ! हाय बुढ़ापा ! यह उम्र श्रादमी के हाथ-पैरों की बेड़ियां बन जाती है।

एक झाड़ी गिरती और आगे दूसरी दिखाई देने लगती। इसका अन्त कब होगा? कितनी लम्बी है यह रात! प्यास लग रही है। हाय बुढ़ा-पा! हथेलियां कुदाल के दस्ते से चिपक गयी हैं, कंधे ऐसे दर्द कर रहे हैं, मानो अपने न हों। चान्द आकाश में ठीक सिर के ऊपर किजील-अर्दा के पके सरदे की तरह चमक रहा है। कुछ किमरान\* पिया जाये! उसके बेटे को भी किमरान अच्छा लगता था और वह उसके साथ हमेशा बहस किया करता था — किमरान अच्छा है या किमीज? उसके बेटे की निर्भीक चरवाहों से दोस्ती थी, उसे घोड़े और ऊंटों के बच्चों को सधाना और पड़ोसी गाँव की लड़की का गाना सुनना अच्छा लगता था। काश! उसका गाना अब सुनने को मिल जाये! लेकिन लड़की के गीत के बजाय मां का विलाप उसके कानों में गुंज रहा है। लगता है स्तेपी भी कराह रही है। कहते हैं, इस शोक-गीत की रचना स्तेपी में कई सदियों पहले भारी

कहते हैं, इस शोक-गीत की रचना स्तेपी में कई सदियों पहले भारी विपत्ति के दिनों — "ग्रकताबान शुबीरिन्दा" में हुई थी, जब क़जाख़ों के देश को शतुग्रों ने चारों ग्रोर से घेर लिया था ग्रौर भयानक ग्रकाल पड़ गया था। कवियों ने तब सैंकड़ों शोक-गीत लिखे थे। सारी कजाख़ स्ते-

<sup>\*</sup> क़िमरान - ऊंटनी के दूध से बना एक प्रकार का पेय। संु

पी में मशहूर ध्राशु-किन, उसके दोस्त नरताय ने उसे इस बारे में बतायां था। नरताय को बहुत-सी रिवायतें ग्रौर किस्से याद हैं, धरती के इतिहास के बारे में उससे ज्यादा कोई नहीं जानता। वह बिलकुल ठीक कहता
है कि यह किपचाक कबीले के महान किसानों की जन्म-भूमि है ग्रौर किसी जमाने में इन मैदानों में से होकर ग्रराल से लेकर ग्राऊलीग्रता तक हजारों नहरों में नीला-नीला पानी बहता था। ग्राशु-किन नरताय बिलकुल ठीक कहता है। जिस मैदान को वह इस समय साफ़ कर रहा है, कभी उस पर फ़सलें लहलहाती थीं। उसे यह सहज-कान से महसूस होता है। जमीन के ग्राकार से, उस पर उगे पौधों से, उसकी परतों के रंग से, नहरों के निशानों से। ग्राज भी काम में ग्रानेवाली चीइली नहर मिराब\* नूर-ताजा ग्रौर बहादुर बायसीन ने कई सौ साल पहले चालू की थी...

उसका अपमान करनेवाला किमश्नर कितनी ग़लती पर है! वह पूरा बेवकूफ़ है। इब्राइ को नहीं जानता। वह इतिहास के बारे में नहीं जानता, बहुत पुराने जमाने में हुई लड़ाइयों में नष्ट हुए खेतों और नहरों के बारे में उसने कभी नहीं सुना। उसे यहां तक माल्म नहीं कि इन खेतों में हमेशा किसान रहते आये थे। वह नहीं जानता कि अराल से लेकर तुर्किस्तान तक जेतिसू की घाटी में हमारे किपचाक़ और नायमान पूर्वजों के शहर टेकरियों के नीचे दबे पड़े हैं। किपचाक़ों और नायमानों में भी दुनिया के सभी लोगों की तरह पहले भी अपने किसान, चरवाहे, बाग-बान, शिकारी, मछुए और दस्तकार थे। दुनिया में ऐसी कोई जाति नहीं है, जो अपने खेतों को प्यार न करती हो। यानी ऐसा कोई आदमी नहीं है जो "किसान" शब्द से परिचित न हो। लोग अपने खेतों की रक्षा करते हैं। उन्हें आग और लूट-मार से बचाते हैं। मातृभूमि की रक्षा करनेवालों में उसका बेटा भी है। वह बेटा जो शिगानक बेरसीएव बनने के सपने देखता है।

भूरे बालोंवाला उसका बेटा जानता था कि शिगानक जैसे लोग बिरले ही जन्म लेते हैं। प्रति हैक्टर से १६७ क्विंटल मोटा ग्रनाज पैदा करने-वाले इस क़जाख़ किसान के सामने तो ग्रक्तिलबेक का पिता इब्राइ भी पा-नी भरता था। वह भी शिगानक से सीखने के सपने देखता था। क्योंकि ग्रगर मोटे ग्रनाज की ऐसी फ़सल उगाई जा सकती है, तो फिर ऐसी ही

<sup>\*</sup> मिराब – मीर-स्राब, सिंचाई-नहर का निरीक्षक। संु

धान की फ़सल क्यों न उगाई जाये? लेकिन शिगानक के पास जाने का श्रव समय नहीं है। उसका बेटा लड़ाई में गया हुन्ना है।

सपने, सपने !.. पिता श्रौर पुत्र, जिसको मां इस समय रो रही है, के सपने एक समान हैं। श्रो, बीबी-श्रजर, मेरी जीवन-संगिनी, तुम्हारे रोने की श्रावाज से श्राज मेरा दिल टूट रहा है!..

दम घुटने लगा। कुरते का गरेबान फट गया, पसीने की बूंदें जमीन को जलाने लगीं। लेकिन वह लगातार काटे ही जा रहा है। घुटनों में कमजोरी महसूस होने लगी। लेकिन वह दांत पीसकर चोट पर चोट मा-रते हुए जमीन को पुराने, सड़े हुए खर-पतवार से साफ़ करता रहा।

उसे वहां से श्रनेक किलोमीटर दूर बहते सिर-दिरया का कलकल सुनाई दे रहा था, किमरान श्रौर पानी की गन्ध ग्रा रही थी, रस छिटकाते चांद को चीरते कुदाल की धार दिखाई दे रही थी। चांद सरदे की तरह रसदार है। धूल में सने सुखे होंठों पर जबान फेरते हुए वह फिर झाड़ियों से जूझने लगा।

श्राकाश हिल उठा। चांदी-से झिलमिलाते तारे छिपने लगे।

मां के विलाप का स्थान धीरे-धीरे चश्मे के कलकल, नदी के शोर, सूरज की गरमी और चिड़ियों के कल-रव ने ले लिया। और उसे सारी स्तेपी में गूंजती जोरदार, नटखट, विनोदी और चश्मे के पानी-सी निर्मल हंसी सुनाई दी — उसके बेटे की हंसी।

बच्चे की इस खिलखिलाहट में धरती की हर सुन्दर चीज – हिम की सुगन्ध, बसंत, सूरज ग्रौर फूलों की ख़ुशबू विलीन हो गयी। इससे उस-पर उनका नशा छाने लगा। बेटा पिता को पुकार रहा था...

कुदाल हाथ से छूट गया। वह लड़खड़ाता हुम्रा म्रांगे बढ़ा म्रौर फिर उसने धीरे-धीरे पीछे गर्दन घुमायी।

हंसी बन्द हो चुकी थी। सिर दुख रहा था। चारों तरफ़ गहरा सन्ना-टा छाया हुन्ना था। तारे बुझ गये। चांद छिप गया। सूर्योदय होनेवाला था। ठंड ग्रौर कड़ी थकान के कारण इन्नाइ के कंधे ग्रौर सिर झुक गये, वह फटी हुई कमीज में विशाल मैदान के बीचोंबीच खड़ा था, जहां ढेर सारे निकाले गये ठूठ, कटी झाड़ियां ग्रौर खोदी हुई मिट्टी ही दिखाई दे रही थी। लगता था जैसे कोई विशालकाय मशीन या नौजवानों की फ़ौज सारी रात यहाँ काम करती रही थी। इन्नाइ के पैरों के पास कुदाल पड़ा था, जिसका फल मुड़ गया था। धूल और पसीने में सना, सूखी टहनियों की मार खाया भ्रादमी किसी पुराने जमाने के मूर्तिकार के हाथों बनी मूर्ति-सालगरहा था। किन्तु वह अचानक हिला भ्रौर धीरे-धीरे घुटनों के बल बैठ गया, फिर उसने अपने लहूलुहान हाथ गरम-गरम जमीन में धंसा दिये। उसने अपने होंठों पर सूखी जबान फेरी भ्रौर भांखें बन्द कर लीं।

दिन निकलने पर लोगों ने उसे ढूंढ़ लिया। वह वैसे ही भ्रांखें बन्द किये बैठा था। उस रात उसके बहुत सारे बाल पक गये, कंधे कमजोर होकर झुक गये, भ्रांखों में दर्द झलकने लगा।

मौन किसी ने भंग नहीं किया। बिना कुछ बोले उसे एक प्याली लस्सी लाकर दी गयी। उसके प्याली खाली करने तक लोग इन्तजार करते रहे। फिर उन्होंने बड़ी सावधानी से उसे घोड़े पर बिठाया ग्रौर ख़द वहीं जड़-वत खड़े रह गये।

उस रात इस जंगल में प्रकृति ग्रौर मनुष्य में इन्द्र-युद्ध हुन्ना था। मनुष्य विजयी रहा। लोगों को ग्रंपनी ग्रांखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन किसी को भी इस बात का ख्याल नहीं ग्राया कि इस लड़ाई में बू- ढ़ा किसान ग्रंकेला नहीं था। उसका बेटा उसके साथ था। पुन्नों को शक्ति प्रदान करनेवाला पिता का प्रेम उसके साथ था। उस दिन से उसे इन्नाइ- ग्रंगा के बजाय इन्नाइ-ग्रंगा के बजाय इन्नाइ-ग्रंगा के बजाय इन्नाइ-ग्रंगा के वजाय इन्नाइ-ग्रंगा के व्याच इन्नाइ-ग्रंगा के व्याच इन्नाइ-ग्रंगा के वज

श्रागामी पतझड़ में जब युद्ध का श्रन्तिम वर्ष चल रहा था, उसने नौतोड़ खेत में धान की अपूर्व फ़सल पैदा की – एक हैक्टर से १७२ क्विं-टल, जो सारी दुनिया में एक रिकार्ड था।

कुछ वर्ष बाद उसे इसी खेत में भ्रपनी जिन्दगी का सबसे ज्यादा बेकार भौर सबसे ज्यादा उजला दिन भी बिताना पड़ा।

वह सुबह से सामूहिक फ़ार्म के दफ़्तर में बैठा प्रांत से आये मेहमानों के सवालों का जवाब देता रहा, फिर एक ट्रैक्टर-चालक से मिला, इसके बाद जल्दी-जल्दी घर पहुंचा था कि नाश्ता कर एक प्याली चाय पी सके। तभी उसे मालूम हुआ कि आज सुबह से ही उसके खेतों में स्कूली बच्चे जल्दी से जल्दी फ़सल उटाने में सहायता करने आये हुए हैं। वह अध्विपयी चाय छोड़ जल्दी से अपने खेत की ओर भागा।

<sup>\*</sup> म्रता - बूढ़ा, बुजुर्ग।

दक्षिण की कड़ी धूप पड़ रही थी। तपे भ्राकाश में स्तेपी का उक्ताब पंख फैलाये ग्रपना शिकार ढूंढ़ता उड़ रहा था। चारों ग्रोर टिड्डे ग्रपना बेसुरा राग ग्रलाप रहे थे।

जब घोड़े ने बूढ़े को कटाईवाली जगह तक पहुंचाया, तो उसका ध्यान एक दूसरे से ग्रागे निकलने की कोशिश में भागते स्कूली बच्चों पर गया। वे एक मोटे बटेर को, जिसके पंख टूट गये थे, किसी प्रकार पकड़ ही नहीं पा रहे थे। बाक़ी बच्चे दोपहिया गाड़ियों में पूलियां लाद-लादकर खिल-हान में ले जा रहे थे। लगभग एक तिहाई खेत साफ़ हो चुका था। फसल काटनेवाले ग्रौर पूलियां बनानेवाले बहुत ग्रागे निकल गयेथे। ग्रौर क्षितिज पर ऊंटों की पंक्ति पोखर की ग्रोर चली जा रही थी। दायीं ग्रोर धूल के गुबार उड़ाता घोड़ियों का झुण्ड चला जा रहा था। बछेड़े खेलते-कूदते ग्रपनी-ग्रपनी मांग्रों के ग्रागे भाग रहे थे। पुराने शहर के खंडहरों को ढेकनेवाली दूर की टेकरी पर एक ग्रकेला चरवाहा खड़ा दिखाई दे रहा था।

"भेड़ों और घोड़ों को जाड़े के पड़ावगाह की ग्रोर ले जाया जा रहा है," उसने सोचा। बटेर का पीछा करनेवाले बच्चे बूढ़े किसान को देखते ही शर्माकर धान काटनेवालों की तरफ भागे। एक पूलियों से लादी दोपहि-या गाड़ी बूढ़े के पास से निकल गयी। गाड़ीवान ने उसका ग्रादरपूर्वक ग्रभि-वादन किया,

"सलाम-ग्रलैकूम, ग्रता!"

"वालैकुम सलाम, बेटे!" उसने कसकर बांधी हुई भारी-भारी पूर्लियों को गर्व से देखते हुए जवाब दिया। ग्रचानक उसकी मुस्कान गायब हो गयी। उसने खेत के उस पार देखा। सारी फ़सल उठायी जा चुकी थी। ग्रपनी घबराहट पर काबू करके वह उस तरफ़ चल पड़ा, जहां पूर्लियों की चांदी-सी झिलमिलाती निशानियां ही रह गयी थीं। उसकी पैनी नजर ने हजारों पौधों में से वह पौधा ढूढ़ निकाला, जिसकी वह विशेष रूप से निगरानी करता रहा था।

वह एक मिनट सोच में डूबा खड़ा रहा।

नहीं, वह पौधा इतनी स्रासानी से ग़ायब नहीं हो सकता था। बूढ़ा भागा-भागा खिलहान में पहुंचा स्रौर पूलियों में उसे ढ़ढ़ने लगा। पहले सरसरी तौर पर देखता रहा। गायद वह लाल फ़ीता ही दिख जाये। क्यों- कि इस बालीवाले पौधे पर फ़ीता बंधा था। शुरू में पीला फ़ीता बांधा था, फिर सफ़ेंद ग्रीर परसों कटाई से पहले उसने उस पौधे पर लाल फ़ी-ता बांधा था। बूढ़े किसान को ग्रपने खेत में सौ-दो सौ-ढाई सौ दानेवाली बालियां ग्रकसर मिलती रहती थीं। लेकिन तीन सौ चालीस दाने। ऐसा उसने पहली बार ही देखा था।

... वह यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि इतनी भरी हुई बालियां कैसे पैदा होती हैं और उन्हें मिलते ही इकट्ठा करता रहता था। ये चुने हुए बीज वह वसन्त में एक अलग टुकड़े में बो देता था, जिससे कि हर प्रकार की परिस्थितियों में उनकी निगर।नी करने में आसानी हो।

वह जानना चाहता था कि क्यारियों में रात के समय या दिन में सूर्यों-दय के समय, जब उसकी किरणें कोमल होती हैं, पानी भरने का क्या प्रभाव होता है। वह समय पर बालियों का परागण करने, उन्हें ख़ुराक देने या भूखा रहने के लिए मजबूर करने, क्यारियों से जानबूझकर पानी उलीच देने या कृतिम वर्षा करने म्रादि के लिए उनकी दिन रात निगरानी करता था। वह बालियों के इर्द-गिर्द घूमता कभी उनकी सरसराहट सुन-ता, कभी सांस रोक उनके पास उकड़ूं बैठ सावधानी से दाने गिनता। सभी दाने ठीक से बढ़ रहे हैं या नहीं?

वह हर्षोल्लास के साथ लाल फ़ीतेवाले पौधे को बढ़ते श्रौर मजबूत होते देखता रहता।

उसने इस पौधे का नाम युद्ध से लौटकर न आये बेटे के नाम पर रखा। वह सारे खेत में इसके बीज बोकर देखना चाहता था। खिलहान को वह इन सफ़ेद दानों से भरने के सपने देखता था।

वह फ़सल काटनेवालों और स्कूली बच्चों की ओर ध्यान दिये बिना भ्रपना लाल फ़ीतेवाला पौधा ढुंढ़े जा रहा था। उसने एक-एक करके सारी पूलियां, सारे गट्ठर, सारी गाडियां, सारा खेत, सारा खिलहान न जाने कितनी बार छान मारे।

लोग बूढ़े को हैरत भरी नजरों से देख रहे थे, लेकिन कोई उसे परे-शान नहीं करना चाहता था। वह बहुत थक गया था। होश म्राने पर उसने चारों म्रोर नजर दौड़ायी, तो देखा — सारा खेत कट चुका है, पू-लियां बांधी जा चुकी हैं ग्रौर सूरज म्रस्त होने जा रहा है। लोग कटाई के बाद घर लौट रहे हैं। चरवाहा भेड़ों को बाड़े की तरफ़ हांक रहा है। चिड़ियां दरिया की स्रोर स्रपने घोंसलों में पहुंचने की जल्दी में हैं। किसी ने स्तेपी का मधुर परन्तु दर्दभरा गीत छेड़ दिया।

श्रागे-श्रागे कभी मेमनों की तरह उछलती-कूदती, कभी खिलखिलाकर हंसती स्कूली छाताएं चली जा रही थीं। बूढ़ा किसान अपने घोड़े पर सवार धीरे-धीरे उनके पीछे चलते और गीत सुनते हुए संध्याकालीन स्तेपी की खुशबू का आनन्द ले रहा था। वह शान्त था, लेकिन जब उसे संयोग्यवश वही लाल फ़ीता दिखाई दे गया, तो वह कुछ आगे को झुका। लाल फ़ीता कसकर गूंथी हुई चोटियों के ऊपर बंधा हुआ था। बूढ़े किसान की नजर को महसूस किये बिना लड़की अपनी सहेली के पहलू में टहोका देती हुई ठहाका मारकर हंस रही थी। यह हंसी इतनी जिन्दादिल और शोख़ थी कि बूढ़ा उसे टोकने का साहस न कर सका... एकाएक लड़कियां एक दूसरे के पीछे दौड़ पड़ीं!

मैं उस महान व्यक्ति के बारे में श्रपनी पंक्तियां यहीं समाप्त करता हूँ, जिसने मुझे हमारी प्रथम भेंट के दिन से बहुत प्रभावित किया, जिसे कृपण ग्रौर ईर्ष्यालु धरती ने लगातार पचास वर्षों तक ग्रपने फल बड़ी उदारता से चखने को दिये।

वह एक किसान था, कम्युनिस्ट था। वह बन गया क्रान्तिकारी स्रौर स्रपने खेतों पर शान्तिपूर्वक राज करते हुए हरित क्रान्ति लाया।

वृद्धावस्था में जब उसके हाथों में शक्ति न रही, म्रांखें कमजोर हो गयीं, तो उसने ग्रपना कुदाल ग्रौर हंसिया श्रम ग्रौर जीवन के पुराने प्र-तीक के रूप में युवा किसानों को सौंप दिये। ग्रौर उन्होंने उन्हें संग्रहालय को भेंट कर दिया।

जिन्दगी इसी का नाम है।

युवा किसानों के पास स्राज मशीनें हैं।

बुढ़ापे में वह पहले की ही तरह बसन्त में दिरया के किनारे पर चुप-चाप घूमने जाता था। लेकिन बिना कुदाल लिये। वह सूर्योदय और सू-र्यास्त का आनन्द लेते हुए, युवाओं को मेहनत करते और नये पौधों को बढ़ते देखकर कभी मुस्कराता, कभी उदास होता।

वह बिना जमीन और दिरया के नहीं रह सकता था। कभी-कभी वह जब घुटनों के बल बैठ क्यारियों में भरे पानी में ग्रपना हाथ डुबाता श्रौर धान के कोमल पौधों को हौले से सहलाता, तो पानी की चिकनी सतह पर उसके पुराने कोट में लगे दो सोने के तारों की दो किरणें झिलमिलाने लगतीं और लगता जैसे बूढ़ा पानी में गिरे सूरज के टुकड़े पकड़ रहा है।

उसका मजाक करते हुए लोग कहते थे कि उसे अन्तेय\*\* की तरह कभी जमीन से अलग नहीं किया जा सकता, उसे कभी हराया नहीं जा सकता। मैंने अपनी मातृभूमि के हर कोने से और समुद्र पार के देशों से मेहमानों को उससे मिलने आते अनेक बार देखा, अन्तरिक्ष यात्री भी उससे मिलने आये थे। वे बड़े ध्यान से उसकी बातें सुनते थे। वह हमेशा की तरह कम ही बोलता था।

"वीरता जीवन से प्राप्त होती है," उसने कहा था। "यश – श्रम ग्रीर प्रतिभा से।"

उसने एक ही पुस्तक लिखी। श्रपने बारे में नहीं, श्रपने श्रम श्रौर श्रपने दोस्तों के बारे में। वह श्रतिविनीत रहा, यश किसान की जिन्दगी न बदल सका। मुझे शीलर की ये पंक्तियां याद हो श्रायीं,

> यश श्रौर सुन्दरता की दौलत जो सदियों बाक़ी रहती है इनसान को मिलती रहती है क्योंकि उसे होता है ज्ञान उसकी मेहनत सबसे महान ।

उसकी सज्जनता और भलाई के नाम किये गये उसके महान श्रम के लिए लोग उसे प्यार करने लगे। मैं भी म्रादि-धरा का पुत्र होने के नाते उस के म्रागे नत-मस्तक हो उठता हूँ।

 <sup>\*</sup> सोने का तारा सोवियत संघ के श्रमवीरों को दिया जाता है। यह
 देश के उच्चतम पुरस्कारों में से एक है।

<sup>\*\*</sup> म्रन्तेय - यूनानी पौराणिक कथाम्रों का एक वीर जिसे जब तक उसके पैर पृथ्वी पर टिके रहते पराजित नहीं किया जा सकता था।

### नयी मंज़िल नयी राहें

म्रनुवादक: सुधीर कुमार माथुर



कैसा त्योहार था यह! ग्रस्कार के जीवन का वास्तव में पहला बड़ा त्योहार। हरी पहाड़ी की तलहटी में पोस्त के सुर्ख़ फूलों से ढकी नीली घाटी में ग्रास-पास के सारे गांवों के लोग जमा हुए थे। विजय की ख़बर सुनते ही लोग जमा होने लगे— कोई पैंदल ग्राया, कोई घोड़े पर सवार हो, कोई ऊंट पर, कोई बैल पर ग्रौर कोई गाय पर भी। ग्रपने किसी पुराने रिवाज को याद कर लोग इस ख़ुशी के मौक़े पर एक दूसरे पर पानी डालने लगे।

सूरज पहाड़ियों के पीछे से निकल रहा था। पतझड़ में बोये गये ग्रमाज के एकसार, नाजुक, नीलाभ-से पौधों के ऊपर भाप की लहरें उठ रही थीं।

सारी घाटी में जल्दबाजी में तम्बू लगाये जा रहे थे। प्रधान की मेज से उठायी गयी स्याही के धब्बोंवाला लाल झण्डा हवा में फहराता हुन्ना लचीले ध्वजदण्ड को झुका रहा था। त्योहार के इस शोरगुल में ऊंटों की बलबलाहट, श्रोस से भीगी घास में कलाबाजियां खाते बच्चों की किलका-रियाँ, लड़कियों के गीत, दोम्ब्रा\* की श्रावाजें, जोश में श्राकर पागल-से हुए कुत्तों के भौंकने की श्रावाजें—सब कुछ मिलकर एक हो गया था। श्रस्कार श्रोस में भीगे नमदे के ऊंचे जूते पहने टेकरी पर लगे झण्डे के पास खड़ा था। वह कभी एक पैर पर, तो कभी दूसरे पर खड़ा हो लोगों की

<sup>\*</sup> दोम्बा - कजाख़ लोगों का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र। सं

इस भनभनाती विशाल भीड़ को देख रहा था। चरवाहे घोड़ों को तम्बुग्नों के पास हांकते हुए बड़ी फुर्ती से कमंद फेंककर उन्हें पकड़ रहे थे।

छोटे-छोटे मैदानों में लड़िकयों की रंग-बिरंगी पोशाकों झिलिमिलाती दि-खाई दे रही थीं। वे अपने रूमाल उतार, कसकर गूथी हुई चोटियां खोल, मानो अपनी सुन्दरता को निहार रही थीं, बड़ों के आगे बिलकुल भी लज्जा का अनुभव न करते हुए लड़िकों के पीछे भाग रही थीं। पास के मैदान में पहलवानों के दंगल हो रहे थे। दो पड़ोसी गांवों के नौजवान अपनी-अपनी ताक़त आजमा रहे थे। अन्तिम जोड़ी की कुश्ती समाप्तः हुई। मुक़ाबला बराबर रहा — दोनों पक्षों ने दो-दो कुश्तियाँ जीतीं। उत्साही दर्शक शोर मचाने लगे — उन्हें दंगल बिना हार-जीत के ख़त्म होना पसन्द नहीं आया। उसी समय लड़कों को धक्का दे-देकर अक्तूमा गांव का बूढ़ा चरवा-हा कुरेके अखाड़े में उतर आया।

"ए, तून्कूरूसवालो, अपने पहलवान को अखाड़े में उतारो!" अपना पुराना कोट एक भ्रोर फेंकते हुए उसने आवाज लगायी। फिर जूते खोल, टोपी उतार, सीना तान अखाड़े के बीचोंबीच आ खड़ा हुआ।

"ग्रगर मेरे कमरबंद बांधने तक तुम में से कोई भी श्रखाड़े में न उत-रा, तो जीत हमारे गांव की होगी!" उसने लम्बा सफ़ेंद तौलिया कमर के इर्द-गिर्द लपेटते हुए श्रावाज लगायी।

पड़ोस के गांव के नौजवान घबराकर अपने बुज़ुर्गों की भ्रोर देखने लगे। "वाह रे कुरेके, तू क्या सोचता है, हमारे यहां पहलवानों की कोई कमी है? तुझे कुछ देर तक नम मिट्टी में रगड़ना पड़ेगा, बुड्डे बकरे!" यह कहकर श्रवशाल श्रखाड़े में उतर श्राया।

"जल्दी से श्रपना कोट उतार। तू जबान का तो बड़ा तेज है, देखता हूं, जब चारों खाने चित पड़ेगा, तो तेरी जबान से क्या निकलता है।"
"लगता है, तू श्रपनी जवानी के दिन भूल गया। क्या उन बातों को दोहराऊं?" श्रक्शाल हंसा।

ग्रस्कार ने सुना था कि ग्रपनी जवानी में ये दोनों चरवाहे इन पहाड़ि-यों ग्रीर घाटियों के भूतपूर्व स्वामी — जमींदार तोरेगेल्दी के हुक्म पर पहल-वानों के दंगल में उत्तरे थे। उस समय कुरेके हार गया था।

"डर के मारे पुराने वक्त की याद दिलाने लगा। मेरी हार तेरी जीत से ज्यादा शानदार थी, "कुरेके ने ताना मारा। "जमींदार ने श्रपनी मेज



से उठाकर एक हड्डी तेरे भ्रागे ऐसे फेंक दी थी, जैसे तू उसका पालतू कुत्ता हो।"

"म्रच्छा! बातूनी बुड्डें ! . . " म्रक्शाल ने कुरेके के कमरबंद में हाथ डाल दिया।

दोनों बुजुर्ग इस तरह एक दूसरे को झटके दे-देकर खींचने लगे कि हंसी आने लगी। उत्साही दर्शक पहले तो शिष्टाचार के नाते अपनी हंसी रोके रहे, लेकिन फिर सारा शिष्टाचार भूल जोश में आकर बूढ़ों का हौसला बढ़ाने लगे।

"ग्रता, ग्रीर ग्रागे बढ़िये, ग्रीर!"

. "कसकर पकड़िये !"

"टंगड़ी लगाइये!"

"वाह रे बुड्ढो ! " चारों ग्रोर से ग्रावाजें ग्राने लगीं।

दोनों बूढ़े घास पर लुढ़के, पर फिर उठ खड़े हुए। कुरेके ने ग्रवशाल को मजबूती से पकड़ पूरी ताक़त से चित करने की कोशिश करने लगा। ग्रवशाल पलटा श्रौर मौक़ा मिलते ही उसने कुरेके को उठा लिया।

"साला बुढ़ापा ! " अवशाल ने गिरते-गिरते गाली दी।

"हाय म्रत्लाह, ये बुड्डे कहीं पागल तो नहीं हो गये! बिलकुल भी शर्म नहीं रही इन्हें! छी! छी!" कोई बुढ़िया चिल्लायी।

कुरेके ने मौका पाकर चक्कर में पड़े अपने प्रतिद्वंद्वी को उठा लिया। लेकिन उसी वक्त उसका कमरबंद खुल गया, नाड़ा टूट गया और पाजामा नीचे खिसक गया।

" म्रक्तूमावालो , म्रपनी म्रांखें मीच लो ! " कुरेके ने म्रपने गांववालों से चिल्लाकर कहा म्रौर हुंकार भरके म्रपने प्रतिद्वंद्वी को चित कर दिया।

स्त्रियाँ रूमालों से अपने भ्रपने मुँह ढांप चीखती हुई इधर-उधर भाग गयीं, पूरुषों के हंसते-हंसते पेट में बल पड़ गये।

"हंसो, हंसो, बेशर्मो, हंसी जीत में चार चान्द लगा देती है, " खिलखिलाती हंसी के बीच कुरेके अपने कपड़े पहनते हुए बड़बड़ाया।

"दोनों बुजुर्गों को सम्मानित किया जाये। इन्हें सफ़ेद तम्बू में सबसे ऊंची जगह पर बिठाया जाये!" सपार ग्रग़ा चिल्लाया।

अस्कार अपनी नवीनता के कारण अलग ही नजर आ रहे सजे-धजे तम्बू के और पास आ खड़ा हुआ। वह आंखें फाड़-फाड़कर दोनों बुजुर्ग विजेता- ग्रीं को सम्मान के साथ सफेद नमदे पर बिठाये जाने का नजारा देखता रहा। ग्रीरों के साथ-साथ वह भी उनके मजाकों पर ठहाके लगा-लगाकर हंसता रहा। उसे पता ही नहीं चला कि सपार-ग्रग़ा कब उसके पास पहुंच गया। ग्रचानक उसकी ग्रावाज सुनाई पड़ी, तभी ग्रस्कार ने मुड़कर देखा।

"देखा, हमारे कुरेके ने अपने प्रतिद्वंद्वी को कैसा चित किया?" सपार-ग्रग़ा ने पूछा। वह ग्रपने बेटे कयसार के साथ खड़ा था। "ग्राज जीत हमारे गांववालों की हुई। समझे श्रस्कारजान?" सपार ने ख़ूशी से ग्रांख मिचकायी। "कहने का मतलब यह है कि ग्राज विजय-दिवस है। तुझे भी जीतना चाहिए।"

"कैसे?" ग्रस्कार को ग्राश्चर्य हुग्रा।]

"ए कलताय!" सपार ने आवाज दी। "धौले माथेवाले को यहाँ लाना। देखा, इनाम के लिए कौन मुकाबला करेगा," सपार ने हौले से अस्कार का कंधा थपथपाया।

"ग्रभी लाया, सपार-ग्रग़ा। क्यों नहीं, क्यों नहीं? मैं जानता हूं, ग्रस्कार हमें निराश नहीं करेगा," कलताय लंगड़ाता-लगड़ाता उनके पास पहुंचा। वह ग्रधीरता के कारण नाचते-से धौले माथेवाले की लगाम पकड़े ग्रा रहा था। "देखो, ग्रपने शानदार घोड़े को!"

"ग्रब्बा, ग्रापने तो कहा था कि मैं ... "कयसार ने रूठते हुए कहा। "तुम धौले माथेवाले पर फिर कभी सवारी कर लेना ... हमें निराश तो नहीं करोगे न , ग्रस्कार ? देखो , तुम्हें साबित करके दिखा देना है कि तुम एक बांके घुड़सवार हो।"

"हाँ," खुशी से किंकर्तव्यिवमूढ़ हुग्रा ग्रस्कार इतना ही बोल सका। लेकिन उसके कान तुरन्त खड़े हो गये – रूठा हुग्रा कयसार उसे कहीं फिर ग्रनाथ या ग्रावारा न कहने लगे।

लेकिन कयसार चुप था। शायद वह ग्रपना इरादा भूल गया था ग्रौर उसकी ग्रांखों में ईर्ष्या नहीं झलक रही थी। ग्रस्कार के सीने पर से बोझ-सा उतर गया।

गांव के सारे लड़के तीन साल के पतली-पतली टांगोंवाले, माथे पर सफ़ेद धारीवाले कुम्मैत घोड़े को सरपट दौड़ाने के सपने देखते थे। धौले माथेवाला इतना चंचल श्रौर चिकना था कि उसपर मक्खी भी फिसल जा- ये। उसकी हल्की नीची कजाख़ी काठी और चमड़े पर नक्काशी के काम-वाली लगाम गांव के सबसे अच्छे कारीगरों ने बनाई थीं।

"ग्रब तू मुँह बाये क्यों खड़ा है? भाग जल्दी से, कुछ खा ग्रा ग्रौर घोड़े पर सवार हो जा। घोड़े को थोड़ा दौड़ा ले। देख, दूसरे तो ग्रपने-ग्रपने घोड़ों पर सवार होकर जाने भी लगे... ए देग के पास कौन खड़ा है, दमेश तुम हो क्या? ग्रस्कार के लिए भेड़ की टांग ग्रौर किमीज का प्याला यहाँ भिजवा दो।"

"जुउरेश स्रभी लायी!" दमेश-स्रापा ने चिल्लाकर कहा।

जुउरेश गांव की सबसे सुन्दर लड़िकयों में से थी। अस्कार उसके सा-मने हमेशा सकुचाने लगता था। अब वह वहाँ आ ही पहुंची थी। उसने लकड़ी की एक चौड़ी ट्रें पर गोश्त और किमीज उसे दिया। कितना मज़ा अता, अगर दूसरे लड़के यह सब देख लेते!..

"तेरा मुक़ाबला उसके साथ होगा," सपार ने लम्बी सफ़ेंद ग्रयाल-वाले सुनहरे घोडे पर तनकर बैठे हुए लड़के की ग्रोर इशारा किया। "धौ-ले माथेवाला गुस्सैल है, उसके साथ जल्दबाजी मत करना, शुरू से ही ताक़त ख़र्च मत करने लगना। हवा के रुख़ की तरफ़ रहना, जिससे कि धूल से परेशान न होना पड़े। सफ़ेंद ग्रयालवाले पर कड़ी नज़र रखना और ग्राधा रास्ता पार कर लेने पर दायीं ग्रोर से ग्रागे निकलने की कोशिश करना, सिर्फ़ दायीं ग्रोर से। क्योंकि ग्राधा रास्ता लाल पहाड़ी की चढ़ाई पर पूरा होगा। वहाँ दायी ग्रोर का रास्ता समतल है, झाड़ियाँ नहीं हैं। वहाँ से उतरते समय घोड़े को रोकना नहीं। यह रास्ते का ग्राख़िरी दुकड़ा होगा ग्रौर धौले माथेवाले को उसे तीर की तरह उड़कर पार करना चाहिए। सब लोगों की नज़रें तुझ पर होंगी। हमारी ग्राशाग्रों पर पानी मत फेरना!"

धौले माथेवाला दो साल पहले सर्दियों में स्रकाल के समय सामूहिक फ़ार्म के घोड़ों के झुण्ड को भूखे भेड़ियों से बचानेवाले "काले जिन" का बेटा था, जो इस हमले में खुद घायल होकर मर गया था। धौले माथेवाले की मां सुडौल बदन, भूरी स्रांखों स्रौर काली स्रयालवाली घोड़ी तारा थी।

धौले माथेवाला सामूहिक फ़ार्म के ग्रस्तबल में पल रहा था। गांव के बच्चे उसके लिए हमेशा ताज़ा सूखी घास ढूँढ़कर लाने की कोशिश में रहते थे, हालांकि केवल काम में आनेवाले घोड़ों को ही सूखी घास दी जाती थी। वह भी निश्चित माला में। कयसार ने अस्कार को बताया था कि एक बार जब गांव के लड़कों को माल्म पड़ा कि खड़िया से बछेड़ों की हिड़िया मजबूत होती हैं, तो वे रात को पड़ोस के गांव में स्कूल के शि-क्षकों के कमरे में घुसकर वहाँ से अपने प्यारे घोड़े के लिए सारी खड़िया। उठा लाये थे।

बछेड़ा बड़ी तेज़ी से बड़ा हो रहा था, उसे बच्चों से बहुत लगाव हो गया था। वह तब तक उनके पीछे-पीछे पालतू कुत्ते की तरह घूमता रहा, जब तक कि उसे घोड़ों के झुण्ड में न भेज दिया गया।

श्रप्रैल में जब सामूहिक फ़ार्म का घोड़ों का झुण्ड रेतीले इलाक़े से पहा-ड़ी इलाक़े में भेजा जा रहा था, तो धौले माथेवाले को घुड़दौड़ की तैया-री कराने के लिए गांव में ही रख लिया गया। प्रारम्भिक घुड़दौड़ों के दौरान उसने श्रपने श्रच्छे गुणों का प्रदर्शन किया।

ग्रस्कार उसकी बहुत ग्रच्छी तरह संभाल कर रहा था। जब भी उसे समय मिलता, वह घोड़े को बेंत, बन-संजली, फूलों ग्रीर पहाड़ी प्याज से ढकी घाटी में ले जाता, घंटों उसका खरहरा करता, पहाड़ी नाले के बर्फ-से ठंडे पानी में नहलाता-धुलाता ग्रीर उसके ग्रागे ग्रीस पड़ी ताजा घास का ढेर लगा देता। शायद इसीलिए सपार ने धौले माथेवाले को ग्राज ग्रस्कार को सौंपने का निश्चय किया। लेकिन कई वर्षों तक दर-दर की टोकरें खानेवाला लड़का बड़ों से काफ़ी चौकस रहना सीख गया था, क्यों- कि ग्रक्सर यह उन्हीं पर निर्भर करता था कि वह भूखा रहे या पेट भर खाये, रोये या हंसे। उसे इस बात का ग्रस्पष्ट ग्राभास हो रहा था कि सपार यह उसे केवल खुश करने, प्यार करने, गांव के ग्रन्य लड़कों से उसे ग्रलग दिखाने ग्रीर ग्रपने दोस्त के बेटे के प्रति ग्रपना प्रेम प्रकट करने के उद्देश्य से ही नहीं कर रहा है, बल्कि वह ग्रस्कार की एक बांके घुड़- सवार की तरह परीक्षा लेना चाहता है, उसकी बुद्धि, उसके साहस ग्रीर ग्रात्म-बल की परीक्षा लेना चाहता है।

ग्रस्कार ग्रपने बारे में घवरा रहा था। घोड़े के बारे में भी घबरा रहा था। ग्रपने गांव से लम्बी जुदाई के कारण ग्रौर इस दौरान घुड़सवारी बहुत ही कम करने के कारण। यह सच है कि गांव के ग्रपने समवयस्कों में रेल देखने, मोटरगाड़ियों में सवारी करने, फ़ैक्टरी.के प्रशिक्षण केन्द्र ासे भागने के बाद सैनिकों के बीच रहनेवाला वह पहला लड़का था। वह सुनसान घरों श्रौर पुलों के नीचे रातें गुजार चुका था, इसीलिए तो गांव के लड़कों श्रौर बुज़ुर्गों ने उसका नाम 'शहरी श्रस्क़ार' रख दिया था। लेकिन उसको घोड़ों की श्रादत नहीं रही थी, जो गांव के बच्चों को बहुत छोटी श्रायु से ही हो जाती है। क्या वह इस परीझा में सफल हो सकेगा? क्या वह मैदान में डटा रह सकेगा?

धौले माथेवाले के बारे में गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वह हवा से बातें करनेवाला घोड़ा है। इस समय भी जब सब प्रस्थानस्थल की स्रोर शान्तिपूर्वक दुलकी चाल से जा रहे थे, वह स्रपनी कनौतियाँ उठाये सबसे स्रागे निकलने को मचल रहा था।

ग्रस्कार को घोड़े के नुकीले कानों के ग्रलावा ग्रौर कुछ नहीं दीख रहा था। धौले माथेवाले के ग्रितसंवेदनशील कानों के हिलने-डुलने से वह इस बात का ग्रन्दाज लगाने की कोशिश कर रहा था कि दौड़ के समय वह कैसा व्यवहार करेगा। घोड़ा हल्के से लगाम खींचते हुए कलमला रहा था, मानो घुड़सवार के हाथों की ताक़त जांच रहा हो। ग्रस्कार की हर हरकत का वह तुरन्त जवाब दे रहा था। सवार के एड़ लगाते ही घोड़ा पूरी रफ्तार से दौड़ने लगता, बदन के थोड़ा बायीं ग्रोर झुकते ही बायीं ग्रोर मु-ड़ने लगता, दायीं ग्रोर झुकते ही – दायीं ग्रोर मुड़ने लगता, लगाम खीं-चते ही – कलमलाने लगता, लेकिन रफ्तार धीमी कर देता। कहने का मतलब यह है कि घोड़ा ग्रौर सवार दोनों ही एक दूसरे को ग्रच्छी तरह समझ गये थे, ग्रस्कार कुछ शान्त हुग्रा।

"यहाँ सब एक क़तार में खड़े होंगे," सबसे श्रागे चल रहे घुड़दौड़ का प्रारम्भ करनेवाले ने कहा।

घुड़सवार रुके और अपने-अपने घोड़ों को पीछे मोड़कर एक पंक्ति में खड़े होने लगे।

अस्क़ार ने चारों ग्रोर नज़र दौड़ाई। प्रतियोगियों में सबसे बड़ा वही था। ग्राठ-ग्राठ, नौ-नौ साल के लड़के ग्रपने-ग्रपने घोड़ों की काठियों से चिपककर शान से बैठे थे। पुरानी परम्परा के ग्रनुसार लम्बी घुड़दौड़ों में केवल बच्चे ही भाग ले सकते थे। इसमें कोई शक नहीं कि वजन में चा-लीस वर्ष का घुड़सवार सोलह वर्ष के घुड़सवार से कम भी हो सकता था, लेकिन इस बात का कोई महत्व न रहा था। सबसे शहम बात थी - ग्रा- दमी की उम्र। लोगों का कहना था कि म्रादमी की उम्र का तेज घोड़े पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

गांव के लड़के साहसी घुड़सवार थे। घुड़दौड़ में वे घोड़े की ग्रयाल से मकड़ी की तरह चिपककर बैठते थे, जिससे कि सामने से बहनेवाली हवा उनके सीने से टकराकर घोड़े की गति कम न कर दे। ग्रस्कार का हमउम्र केवल एक काले बालोंवाला लड़का था। ग्रौर लगता था उसका सफ़ेंद ग्रयालवाला घोड़ा भी धौले माथेवाले से किसी बात में उन्नीस नहीं था।

"सब तैयार हैं?" म्रधेड़ उम्र के दौड़ प्रारम्भ करनेवाले ने सब घोड़ों के तंग, काठियां म्रौर लगामें जांचते हुए पूछा।

"सब ठीक है।"

"श्रच्छा तो सुनिये! एक दूसरे की रक्ताबों से मत टकराइये। झुण्ड बनाकर मत चिलये। जगह सब के लिए काफ़ी होगी। हर डेढ़-दो किलो-मीटर पर निरीक्षक खड़े हैं। चढ़ाई ग्रौर ढलाव पर सावधान रहिये। रा-स्ते के ढलवाँ किनारों, नालों ग्रौर बिलों के पास से गुजरते समय सावधान रहिये। नियम भंग मत करिये। ग्रगर किसी का घोड़ा हांफने लगे, तो वह दौड़ में से निकल सकता है।"

" सावधान ! "

ग्रस्कार ने सांस रोकी ग्रौर लगाम कसकर पकड़ ली। धौले माथेवाले की कनौतियां खड़ी हो गयीं।

" शुरू! "

हवा के तेज झोंके का कोड़ा-सा लगा, घोड़े एक दूसरे पर धूल के गुबार उड़ाते सरपट स्रागे भागे।

दौड़ शुरू होते समय ग्रस्कार कुछ क्षण के लिए पीछे रह गया था, ग्रन्य घोड़ों की दुमें उसको हिलती-डोलती दिखाई दे रही थीं, सुमों से धूल उड़कर धौले माथेवाले पर गिर रही थीं। वह पूरी छूट मिलने के लिए मचल रहा था। वह ग्रपने ग्रागे चमकते घोड़ों के पुट्टों के बीच से निकलने का रास्ता ढूढ़ रहा था। धीरे-धीरे घुड़सवार बिखर गये ग्रौर एक दूसरे से दूर होते गये। सब एक-सी चाल से सरपट दौड़े जा रहे थे। श्रस्कार को ग्रपने पीछे किसी घोड़े की सांसों की जोरदार ग्रावाजों सुनाई दे रही थीं, सबसे ग्रागे एक छोटा लड़का मुक्की घोड़े पर सरपट भागा जा रहा था ग्रौर उसके पीछे चार ग्रौर चुड़सवार थे। यानी घौले माथेवाला

छठे नम्बर पर भाग रहा था। कुल कितने लोग हैं – पन्द्रह या बीस? ग्रस्कार ने मन-ही-मन गिना। ग्रभी ख़ुशी मनाने की कोई बात है ही नहीं। दौड़ का ग्रन्त ग्रभी दूर है, ग्रपनी ताक़त संभालकर ख़र्च करनी चाहिए!

वह घोड़े की ग्रयाल से चिपककर लगाम पकड़े हुग्रा था, ताकि घोड़े की सांसों की गित महसूस करता रहे। धौले माथेवाला जोर-जोर से सांस लेता ग्रौर छोड़ता भागा जा रहा था। हवा की सरसराहट से ग्रस्कार को पता चल रहा था कि घोड़ा ग्रपनी रफ्तार बढ़ाता जा रहा है। धौले माथेवाले का जोश भी बढ़ता जा रहा था, वह लगाम ढीली छोड़ देने के लिए मचल रहा था ग्रौर प्रचण्ड गित से भागता हुग्रा मुश्की घोड़े के करीब पहुंचता जा रहा था। घुड़सवार को घोड़े का रोष, नटखटापन ग्रौर हठ महसूस कर पाने में कोई किठनाई नहीं हो रही थी। ग्रस्कार ने लगाम ढीली छोड़ दी। उसके दिमाग में यह विचार कौंघा, कि घोड़े में ग्रन्त तक इसी रफ्तार से दौड़ने की शक्ति रहेगी या नहीं। सपार ग्रगा ने निर्णायक चरण तक के लिए घोड़े की शक्ति बचाये रखने की जो सलाह उसे दी थी, उसे न मानकर वह ठीक कर रहा है या गलत।

धौले माथेवाला कान दबाये बौखलायी नजरों से आगे देखता हुआ जमीन पर उड़ता-सा भागा जा रहा था। रास्ता तेजी से घूमती पट्टी की तरह पैरों के नीचे से पीछे भागता जा रहा था। हवा चेहरे से टकरा रही थी। लेकिन उसे ठंड नहीं महसूस हो रही थी, प्रचण्ड गित ने उसे अवाक् कर दिया था...

धौले माथेवाला उसे लिये ग्रागे दौड़ा चला जा रहा था। लड़के को ऐसा महसूस हो रहा था, जैसे उसके तेज ग्रौर मजबूत पंख निकल ग्राये हों। उसे ग्रपनी खुशी के बारे में जोर-जोर से चिल्लाकर सबको बताने की तीव्र इच्छा हो रही थी।

घोड़ के सीने पर गिर रहे झाग ग्रौर रुक-रुक्कर धौंकनी-सी चल रही उसकी सांस से ग्रस्कार समझ गया कि चढ़ाई शुरू हो गयी है। ग्रपने ग्रान्गे उसे केवल सफ़ेद ग्रयालवाला घोड़ा दौड़ता नज़र ग्रा रहा था। धौंके माथेवाला पागलों की तरह उसका पीछा कर रहा था। वह उसके पास पहुंचने लगा, एक दो बार ग्रौर जोर लगाया ग्रौर धौंले माथेवाले का सिर प्रतिद्वंद्वी की काठी तक पहुंच गया। थोड़ी ही देर में चढ़ाई का शीर्ष-स्थान ग्रा जायेगा ग्रौर फिर लोगों से खचाखट भरी घाटी की दलान शुक्



हो जायेगी - सपार-म्रग़ा वहाँ होगा, जउरेश होगी, जिसने दौड़ शुरू होने से पहले फुसफुसाकर कहा था, "प्रथम म्राना"। वे उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें म्रस्कार पर विश्वास है।

"मदद कर, प्यारे! मदद कर धौले माथेवाले!"

शीर्ष-स्थान पास श्रा गया था। धौले माथेवाला सरपट दौड़ता सफ़ेद अयालवाले घोड़े से आगे निकल गया। अस्कार हो-हो कर उठा और खुशी के मारे अपने प्रतिद्वंद्वी पर चिल्लाया,

"ए-ए! जरा संभलके मेरे दोस्त! अपने टट्टू को जरा जोर से हां-को! तुम्हारा नाम क्या है?"

"जोमार्त! यह याद रखना, बेघर स्रावारा!"

धौले माथेवाला पहाड़ी रास्ते के शीर्ष-स्थान पर पहुंच गया। ग्रागे घाटी में लोगों की भीड़ में उत्साह की लहर दौड़ गयी। तम्बुग्नों के पास से घुड़सवार ख़ुशियां मनाते ग्रस्कार की तरफ़ दौड़ने लगे।

धौले माथेवाला बड़ी आसानी से सबसे आगे सरपट दौड़ता हुआ नीचे उतरता जा रहा था। लेकिन अस्कार अब सब कुछ भूल चुका था, उसके कानों में बस एक ही शब्द "...आवारा!" गूंज रहा था। गुस्से से पागल हो उसने लगाम खींच ली और उस लड़के को चाबुक मारने के लिए काठी से उठा।

इस झटके से धौले माथेवाला रास्ते से उतर गया। उसने पहले एक दरार से ठोकर खायी फिर एक झाड़ी से ग्रीर मंद ग्रावाज में कराहता हुग्रा नीचे गिरकर लुढ़कने लगा।

श्रस्कार हाथ उठाये-उठाये घोड़े के सिर के ऊपर से उछटकर नीचे ढलान पर गिरा और मुलायम घास व कंटीली झाड़ियों को रौंदता हुग्रा नीचे लुढ़कने लगा।

\* \* \*

उसने आंखें खोलीं, तो देखा उसके ऊपर आकाश है श्रौर उसकी नीली बुलंदियों में एक चिड़िया उड़ रही है। "उकाब हमेशा ऊंचाई पर उड़ते हैं, "उसे सपार का तिकया-कलाम याद हो आया। अचानक उसे दो उकाब दिखें और लुप्त हो गये, अस्कार का सिर चकराने लगा। उल्टी आ-

ती महसूस होने पर उसने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन कंधों में हो रही पीड़ा के कारण उसकी चीख़ निकल गयी ग्रौर वह फिर जमीन पर बैठ गया।

"क्या हुग्रा बेटा?" कहीं दूर से सपार की ग्रावाज सुनाई दी।

"कुछ नहीं, सपार-ग्रग़ा, घोड़े से गिरे बग़ैर यह बांका घुड़सवार कैसे बन सकता है? हम ग्रभी इसे होश में लाते हैं," ग्रस्कार ने ग्रपने ऊपर झुके कलताय को देखा।

"लो, होश में म्रा गया," कलताय ने कराहते हुए ग्रस्कार को साव-धानी से खड़ा कर दिया। "ग्ररे, तुम्हारे हाथ की हड्डी उतर गयी। कोई बात नहीं, थोड़ी देर सहन करो, हड्डी टूटी नहीं है।"

"म्रारे, यह तो बिल्ली-सा दीर्घजीवी है। रेलबे-इंजन देख चुका है, पिता के चरण-चिन्हों पर चलकर साइबेरिया हो म्राया है, लेकिन इसका कुछ नहीं बिगड़ा..." किसीने व्यंग्य किया।

श्रस्कार ने दर्द से दांत भींचे श्रौर बात कहनेवाले को ढूंढ़ने के लिए नज़र दौड़ाई। उसके दिल में एक टीस उठी, वह ख़ुद ही बिना सपार श्रौर कलताय का सहारा लिये उठ खड़ा हुआ। उसका बायां हाथ चाबुक की तरह झूल रहा था। धूल श्रौर दर्द से काले पड़े चेहरे पर से पसीने की गंदली बूंदें बह रही थीं।

"शाबाश, शाबाश, ख़ुद उठ खड़ा हुआ," उत्तेजित हुआ कलताय बार-बार कह रहा था, वह लंगड़ाता हुआ लड़के के चारों ओर घूम गया। उसने ध्यानपूर्वक उसका हाथ देखा, फिर बड़ी सावधानी से कंधा छुआ। "ग्रस्कारजान, तुम थोड़ी देर सहन करो, सब ठीक हो जायेगा। फिर बांके घुड़सवार बन जाओंगे और कहीं भी जा सकोगं..."

लड़का गिरते-गिरते खड़ा हुम्रा, दर्द को सहते हुए चौकन्ना होकर कल-ताय की म्रोर देख रहा था। वह कुछ दिन पहले मोर्चे से लौटे इस लंगड़े म्रादमी के बारे में बहुत कम जानता था, इसीलिए उससे उरता था। कल-ताय ज्यादातर मौन म्रौर उदास रहता था, म्रकेला रहता था। वह गांव के रास्तों में बहुत ही कम दिखाई देता था, हमेशा कुछ-न-कुछ करता रह-ता था, बेकार नहीं बैठ सकता था, हरफ़न मौला था। बेकार बैठने पर वह उदास म्रौर एकान्तप्रिय हो उठता था। म्रस्कार ने देखा था कि गांव की जवान विधवाएं म्रौर लड़कियाँ कलताय की म्रोर बड़े प्यार से देखती हैं। लेकिन लगता था, कलताय इसकी म्रोर कोई ध्यान नहीं देता था। "सपार-ग्रगा, मेरी मदद कीजिये। इसे कसकर पकड़े रहिए, छोड़िये नहीं," कलताय ने कहा।

"बेटा, थोड़ी देर सब्न कर वरना श्रपंग बन जायेगा," सपार ने अस्कार को कसकर बांहों में जकड़ लिया।

लड़के ने चारों तरफ़ नजर दौड़ाई। उसे घेरे लोगों में उसने जउरेश को देखा, वह उसकी ग्रोर देखकर मुस्कराना चाहता था, मगर मुस्करा न सका।

"ग्रा-ग्रा!" कलताय ने उसके दुखते हाथ को जोर से खींचा।

ग्रस्क़ार की हृदयविदारक चीख निकल गयी। सपार का चेहरा विकृत हो उठा, उसने बेहोश हुए लड़के को सावधानी से किसी के ग्रोवरकोट पर लिटा दिया ग्रौर पानी लाने के लिए कहा।

"इसे घुड़सवारी की ब्रादत नहीं है। लड़के को बेकार ही धौले माथे-वाले पर सवार करा दिया," किसी बुढ़े ने एक ठंडी सांस ली।

"सब ठीक है, हाथ की हड्डी बिठा दी है, एक-दो दिन में वह घोड़े पर क्या चाहे तो जिन पर भी सवारी कर उसे सरपट दौड़ाने लायक हो जायेगा" कलताय स्नास्तीन से स्नपना पसीने से तर चेहरा पोंछते हुए मुस्क-राया।

"ग़लती मेरी थी, यह मेरी वजह से गिरा," जोमार्त ने लोगों से श्रांखें चुराते हुए कहा।

किसीने उसकी म्रोर ध्यान नहीं दिया। केवल सपार उसके नजदीक पहंचकर बोला,

"ख़ैर, ग्रगर यही बात है, तो तुम ग्रौर ज़उरेश इसे घोड़ागाड़ी में लिटाकर गांव ले जाग्रो। घास जरा ज्यादा बिछा देना। घोड़े को धीरे-धीरे हांकना, जिससे हचकोले कम लगें।"

\* \* \*

जोमार्त ने श्रागे बैठकर सावधानी से लगाम खींची। **भ्रपने को दोषी** मानते हुए वह ग्रस्कार की श्रोर न देखने की कोशिश **कर रहा था। ज**उ-रेश पास ही बैठी थी।

"बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्या?" उसने धीरे से पूछा।

"थोड़ा बहुत," ग्रस्कार ने जवाब दिया।

ताजा काटी हुई मुलायम व नम घास स्रौर जउरेश का सामीप्य उसपर जादू का-सा स्रसर कर रहेथे। वह स्रपनी पीड़ा के बारे में बिलकुल भूल गया।

सब चुपचाप सफ़र करते रहे। अस्कार जखरेश की श्रोर से अपनी नजर हटाने की कोशिश कर रहा था, वह हरी-भरी पहाड़ियों की श्रोर देख रहा था, जिनके सहारे-सहारे गांव का रास्ता जाता था। कभी-कभी हचकोले लग रहे थे, लेकिन इससे अस्कार को तकलीफ़ नहीं हो रही थी। पहाड़ियों की हरियाली देखते-देखते वह स्वतः सोच में डूब गया।

सपार-म्रग़ा ने म्राज उसे फिर उसके पिता की याद दिलाई थी।
"तू बहुत म्रच्छा म्रादमी है, बिलकुल म्रपने पिता पर गया है,"
उसने कहा था।

पिता के बारे में उसकी यादें आंशिक और ग्रस्पष्ट थीं। उसे केवल इतना याद था कि वह अपरिचित लोगों के साथ घर से गये थे और फिर कभी वापस नहीं आये। और मां की तो उसे बिलकुल भी याद नहीं थी। उनकी मृत्यु श्रस्कार के दो साल का होने के पहले ही हो गयी थी।

पिता सन् १६४० में वापस म्राये थे। बीमार थे म्रौर सूखकर कांटा हो रहे थे। म्रस्कार उस समय स्कूल नहीं जाता था, सपार के पास रह रहा था।

श्रपने दोस्त से मिलते समय सपार के श्रांसू निकल श्राये, वह बार-बार यही कह रहा था,

"मैंने कहा था न कि यह ग़लत है। यह सारी करतूत श्रमीरबेक की है। उसका परदाफ़ाश कैसे करूं? मैं भी तुम जैसा कम पढ़ा-लिखा हूं... ख़ैर, चलो सब ठीक हो गया। सत्य की सदा विजय होती है। तुम अपराधी कैसे हुए? श्राख़िर हम अपनी लाल सेना के जवानों के घोड़े चराते थे, लुटेरों के सरदार श्रान्निनकोव की गाड़ियों में से बारूद चुराते थे, खवेत सैनिकों को मारते थे। हमने तोरेगेल्दी को भगाया, सामूहिक फ़ार्म बनाया। हमने खुद ही बनाया... श्राख़िर तुम श्रपराधी कैसे हुए? खैर, ख़ूदा का शुक्र है, यह ग़लती सुधार ली गयी। श्रौर जहाँ तक बाग का सवाल है, तो हम ऐसा बाग लगायेंगे कि गांव के सारे बच्चे साल भर सेब खाते रहें, तो भी कम न पड़ें..."

पिता उदासी से मुस्कराये। ग्रस्कार के पिता मितभाषी थे। श्रपने बे-टे को बहुत प्यार करते थे। ग्रपने छोटे-से घर में उन्होंने मोची की दुकान खोल ली थी ग्रौर फ़ार्म के किमेंयों के जूतों की मरम्मत करते थे। इस काम के लिए उनका एक दिन ग्राधे श्रम-दिन के बराबर गिना जाता था।

"मैं थोड़ा ठीक हो लूं, फिर सब के साथ काम करने जाऊंगा। हम ग्रभी ग्रौर लड़ेंगे," उसके पिता कहते थे।

रोजाना शाम को घर में लोग जमा होते थे, पिता से अपनी-अपनी समस्यात्रों के बारे में सलाह किया करते थे, लेकिन किसी ने उनसे कभी नहीं पूछा कि वे कहां रहे। तब अस्कार ने ही पूछ लिया,

"ग्रापको कहां ले गये थे, ग्रब्बा?"

"बहुत दूर ," उन्होंने जवाब दिया।

यह उसी दिन की बात है, जिस दिन श्रमीरबेक उनके यहां श्राया था।

"मुझे तुम्हारे लौट म्राने से बड़ी ख़ुशी हुई," उसने पिता से कहा। "नीच कहीं का!" पिता ने जवाब में कहा। म्रस्कार ने म्रपने पिता को इतने गुस्से में पहली बार देखा था। "मैं म्रपने को पूरी तरह बेगुनाह साबित करने तक चैन से नहीं बैठुंगा।"

"बहुत देर में ख़याल म्राया तुम्हें इस बात का, तुरूसबेक," म्रमीर-बेक घिनौने भ्रौर कुटिल ढंग से हंस रहा था। "मैंने तुम्हारे कागजात फिर जिले की भ्रदालत में भेज दिये हैं। फिर से जांच होगी। भ्रदायगी के कागजातों पर तुम्हारे दस्तख़त हैं। तुम बाग लगाना चाहते थे, पेड़ ख़रीदना चाहते थे, सड़कें बनवाना चाहते थे। लेकिन इजाजत किसने दी थी? पैसा तो सरकार का था। तुमने कानून की ख़िलाफ़वर्जी की। भ्रौर पैसा भ्रपनी जब में डाल लिया।"

"नीच! पैसे तुमने लिये थे, मेरे जाली दस्तख़त बनाकर।"

"क्या कहते हो तुरूसबेक? दस्तख़त तो तुम्हारे ही थे..."

"निकल जा यहाँ से, निकल !" पिता पीले पड़ गये... उन्होंने भ्रपना दिल याम लिया था।

वह काफ़ी देर तक मौन बैठे रहे। सन्नाटे में चिराग़ चरचर करता ग्रौर धुग्रां छोड़ता हुग्रा जल रहा था। इसके बाद पिता शायद शान्त हो गये थे। उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया। "बै21, तुम यह जान लो कि तुम्हारा अब्बा हमेशा ईमानदार रह है।" उनकी गरम-गरम खुरदुरी उंगलियां काफ़ी देर तक अस्कार का सिर सहलाती रहीं। "मगर मुझे फंसा दिया गया। जिन्दगी में बड़ी उलझनें होती हैं। पर कोई बात नहीं... तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब मुझे और कोई तंग नहीं करेगा... तुम यह याद रखो कि मैं लोगों की और अपनी नजरों में बेगुनाह हूं," उन्होंने दोहराया। फिर कुछ सोचकर आगे बोले, "और तुम्हारी नजरों में भी। मैं अपने गांव को खूबसूरत बनाना चाहता था, मेरी इच्छा थी कि उसका अपना बड़ा बाग हो, बड़ा स्कूल हो..."

बाद में जब वे बिस्तर में लेटे, तो पिता ने उसे परियों के शहर श्रौर खूबसूरत बाग़ की कहानी सुनाई थी।

सुबह पिता की नीन्द नहीं खुली। अस्कार को अपने पिता का इतनी देर तक सोना अर्जी़ब लगा। वह बिस्तर के पास पहुंचा, तो स्तम्भित रह गया। पिता का चेहरा मोम की तरह पीला पड़ गया था।

ग्रस्कार पागलों की तरह चीख़त। घर से बाहर भागा। जब लोगों की भीड़ जमा हो गयी, तो एक बुजुर्ग ने उसके पिता को ध्यान से देखकर कहा,

"जहर..." श्रौर उसी क्षण जबान काट ली।

सपार उन्हें टकटकी बांधे देखता रहा। उसने धीरे से सिर हिलाया, जैसे बुजुर्ग को चुप करने का इशारा किया हो। ग्रमीरबेक उस दिन दिखाई नहीं दिया। ग्रस्कार को सपार के घर ले जाया गया ग्रौर वह कयसार के साथ रहने लगा।

"ग्रब तू श्रकेला रह गया, यानी तू ग्रनाथ है?" कयसार ने पूछा ग्रीर ख़ुद ही विश्वासपूर्वक जवाब दिया, "हाँ, तू ग्रनाथ है!"

यह शब्द ग्रस्कार ने शाम को सुना, जब लोग उसके पिता को दफ़ना चुके थे।

श्रनाथ! " उसने कपड़े उठाये श्रौर सपार का घर व गांव छोड़कर दूर भाग गया। उसे किसी की दया नहीं चाहिए थी। ठंड की परवाह किये बिना वह भागता-भागता तुयुकुरूस पहुंच गया श्रौर वहाँ के स्कूल के परि-चित चौकीदार को ढूंढ़कर उससे उसके घर में श्राश्रय देने की विनती की। पीछे-पीछे सपार घोड़ा दौड़ाता श्राया। तीनों सुबह तक चूप बेठे. रहे। सुबह सपार उसे करलीगाश से बारह किलोमीटर दूर बड़ें गांव ले गया और बोर्डिंग-स्कूल में भरती करा दिया। तब से ही यह जिन्दगी शुरू हो गयी...

गर्मियों में युद्ध छिड़ गया। बोर्डिंग-स्कूल बन्द कर दिया गया। प्रस्कार को अनाथालय भेज दिया गया। पहले दिन ही नये लड़के को सबक़ मिल गया – लड़कों ने उसका खाना छीन लिया, पीटा और रात में उसका का कम्बल छीन ले गये। अस्क़ार ने अपनी रक्षा की, अत्याचारी के हाथों पर काट लिया, उसका मुँह नोच लिया और खिड़की का शीशा तोड़-कर बाहर कुद गया...

वह अपना थैला उठाये जेतिसू के पतझड के कीचडभरे रास्तों पर भट-कता रहा। खाली कैंपों श्रौर सुखी घास के ढेरों में रात काटता हुग्रा वह एक गांव से दूसरे गांव तक चलता रहा। बर्फ़ीले दिनों में उसने श्रनजान म्रादिमयों के दरवाज़े खटखटाये, भीख मांगकर म्रीर म्राल के छिलके चुन-कर पेट भरा, फ़ौजी भरती दफ़्तरों जहाँ से मर्द मोर्चे पर जाते थे श्रौर ग्रामसोवियतों के दरवाजों के बाहर पड़े सिगरेटों के टोटे उठाये। वह हमे-शा भुखा रहने का स्रादी हो गया, इस बात का भी स्रादी हो गया कि लोग उसके लिए हर बार अपने घर के दरवाजे नहीं खोलेंगे। कभी-कभी उसे दूतकार दिया जाता, कभी उस पर कुत्ते छोड़ दिये जाते। इन सालों में जितने तमाचे उसे खाने पड़े, उनकी तो कोई गिनती ही नहीं। फिर भी भले आदमी ज्यादा ही मिले। शायद वे ज्यादा याद रहे होंगे? एक बार स्टेशन पर उसने एक घायल सैनिक की मदद की, जिसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी। उसे सुबह ग्रौर शाम गरम पानी लाकर देता रहा। सैनिक भी भ्रस्कार की ही तरह श्रकेला था, उसका परिवार उकदन में मारा गया था। जब लड़का उसे म्रपनी राम-कहानी सूना रहा था, तो सैनिक स्वस्थ हाथ से ग्रपने ग्रांस पोंछने लगा। फिर उसने ग्रपने राशन-कार्ड ग्रस्कार को दे दिये।

"ले, ये रख ले। डर मत, ग्रब मुझे तो इनकी ज़रूरत ही क्या है?.." उसने कहा।

छोटे-छोटे स्रावारा लड़कों से दोस्ती करके स्रस्कार शहर पहुंच गया, जहाँ पुलिस ने उन्हें पकड़ मालगाड़ी के डिब्बों में बिठा साइबेरिया में नो-वाकुजनेत्स्क के फ़ैक्टरी के प्रशिक्षण केंद्र भेज दिया, जो सन् १९४३ में फटे-पुराने कपड़े पहने भूखे बच्चों से खचाखच भरा था। तीन महीने बाद ग्रस्कार वहाँ से फिर भाग निकला – उसे ग्रपनी जन्म-भूमि लौटने की तीव्र इच्छा हुई।

तब से वह ग्रपने गांव में रह रहा है। सपार-ग्रगा ने बड़े प्यार से उसका स्वागत किया। उसे पढ़ने के लिए मजबूर किया, यहाँ तक कि दो साल की परीक्षाएं पास करवाईं। ग्रस्क़ार दमेश चाची के घर में रह रहा है। वह ग्रकेली थी। ग्रस्कार को बेटा कहकर पुकारती है।

श्रस्कार को जब याद स्राया कि दमेश-स्रापा उसका उतरा हुस्रा हाथ देखकर कितनी घबरा गयी थी, तो वह मुस्करा पड़ा।

"किस बारे में सोच रहे हो तुम? तुम तो चुप्पे हो," जाउरेश ने उसका विचार-क्रम भंग कर दिया।

"मुझे याद हो स्राया था कि स्राज दमेश-स्रापा मेरी वजह से कितनी डर गयी थीं," ग्रस्कार ने दिल खोला।

"तुमने उनका ग़ुस्सा तब देखा होता, जब श्रमीरबेक ने सपार से कहा कि उसे तुम्हें धौले माथेवाला नहीं देना चाहिए था श्रौर घुड़दौड़ में नहीं भेजना चाहिए था।"

"वह चाहता है कि यहाँ सब कुछ उसकी इच्छानुसार हो। म्राखिर सामूहिक फ़ार्म का लेखाकार जो है। सबसे बड़ा म्रादमी। सामूहिक फ़ार्म की सारी सम्पत्ति उसके हाथों में है..."

\* \* \*

श्रस्क़ार ने कोई जवाब नहीं दिया। वह केवल यही सोचता रहा — ऐसा श्राख़िर क्यों होता है — प्रधान को तो मतदान करके चुना जाता है श्रीर हमेशा भले श्रादमी को ही चुना जाता है, लेकिन लेखाकार को क्यों नहीं चुनते? फिर उसे हटाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि सामूहिक फार्म के सारे कागजात श्रीर मामले उसके पास होते हैं। लोगों का वेतन भी उसी पर निर्भर करता है। उसे सारे क़ानूनों का जानकार समझा जाता है श्रीर लोग भी उससे डरते हैं। क्या इसीलिए कि गांव में पढ़े-लिखे वयस्क लोग श्रभी कम हैं?.. जो पढ़े-लिखे भले लोग थे, सब के सब मोर्चे पर मारे गये। उसे तीव इच्छा हुई कि वह जल्दी से बड़ा होकर पढ़ना-लिखना सीख

जाय ग्रौर ग्रमीरबेक से लेखाकार का पद छीन ले, सारे काम ईमानदारी से करे, गांव में वैसा ही बाग़ लगाये, जैसा उसके पिता लगाने के सपने देखते थे...

\* \* \*

लोग त्योहार को काफ़ी दिनों तक याद करते रहे। वैसे उसके बाद न काम कम हुआ और न खाद्य-सामग्री बढ़ी — सामूहिक फ़ार्म के भण्डार में न एक मुट्ठी भ्राटा बचा, न मांस का एक टुकड़ा। लेकिन, लगता था, श्रक्तूमावालों को इसकी ग्रधिक चिन्ता न थी।

स्त्रियां चूक, पहाड़ी प्याज स्रौर मजीठ के कन्दमूल इकट्ठा करने लगीं। चूक का सूप बनाया जाता स्रौर कन्दमूल को राख में स्रालू की तरह पका-या जाता। स्रौरतें फटे हाथों से खिलहानों में पिछले वर्ष का बचा भूसा बीनतीं, नमी से फूले सौर संकुर फूटे स्रनाज के दानों से घास काटनेवालों के लिए शोरबा बनातीं, स्कूली बच्चों को भी एक-एक मुट्टी भूना हुस्रा गेहूं दिया जाता। बच्चे स्रौर बड़े सभी दिन भर जिले से स्रानेवाली सड़क को ताकते रहते। एक एक करके मोर्चे पर लड़नेवाले लौट रहे थे, एक परिवार की खुशी सारे गांव की खुशी हो जाती थी। जिन परिवारों को मृत्यु-सूचना मिल चुकी थी, उन्होंने भी स्राशा नहीं छोड़ी।

लोग जैसे लम्बी व गहरी नीन्द से जाग उटे, उन्होंने पहाड़ियों व घास के मैदानों के सौन्दर्य को श्रनुभव किया, देखा कि उनके देहाती घरों की लिपाई-पुताई नहीं हुई है, छतें टूट रही हैं, जानवर सूख रहे हैं ग्रौर गा-ड़ियां न जाने कैसे टिकी हुई हैं।

युद्ध के चार वर्षों के दौरान ग्रर्थ-व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी थी कि फिर सब नये सिरे से शुरू करना पड़ रहा था।

"सन् तैंतीस जैसा हाल हो रहा है। सब ख़ाली पड़ा है - भण्डार भी खाली हैं, देगचियां भी और पेट भी," सर्वज्ञ दमेश चाची जिला-मुख्या-लय के बाज़ार में ऊन के बदले में मिली चोकर की बोरियां टटोल हे हए कहती।

"मुझे तो सन् तैतीस जैसा हाल बिलकुल नहीं दिखता। तब कम-से-कम गांव में नौजवान लोग तो कुछ ज्यादा थे, ग्रौर ग्रब? बच्चे ग्रौर ग्रौरतें। घास काटने का काम मुझ जैसे बुड्ढे कर रहे हैं," सपार ने ठंडी सांस ली। "ख़ैर, कोई बात नहीं – हमारे नौजवान लौट ग्रायें, फिर ग्रयं-व्यवस्था सुधार लेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि युद्ध समाप्त हो गया। दमेश, ग्रब तुम कुड़कुड़ाना बन्द करो। चोकर लो, थोड़ा बहुत जौ का ग्राटा हम दे देंगे, दोनों को मिलाकर घास काटनेवालों के लिए रोटियां सेंक लो। तुम इस काम में बड़ी उस्ताद हो।"

"जिन्दगी उस्ताद बना देती है," दमेश ने गहरे सोच में डूबे हुए कहा। "कोई उस्ताद हो या न हो, लेकिन चोकर से कोई बढ़िया चीज बन ही नहीं सकती।"

"मेरी समझ में नहीं म्राता कि मुझे गांव में क्या चीज खींच लायी? शहर में ही कहीं रह जातां, कोई काम ढूंढ़ लेता म्रीर चैन की बंसी बजा-ता। बंधी हुई तनख़्वाह बड़ी भरोसेमंद चीज होती है। यहाँ तो मज़दूरी सिर्फ़ शरत ऋतु में मिलेगी, वह भी तब जब फ़सल म्रच्छी होगी। साल भर मुफ़्त काम करना पड़ सँकता है," चोकर की बोरियां तराजू पर डा-लते हुए कलताय एकाएक कह उठा।

उसने यह बिना किसी दुर्भावना के ऐसे ही सोचते-सोचते कह दिया था। लेकिन ग्रस्कार ने देखा कि सपार-ग्रगा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा।

"क्या बक्तता है! हर जवान ग्रादमी केवल ग्रपना ही पेट भरने लगा, तो बच्चों, बूढ़ों, मांग्रों ग्रौर विधवाग्रों का पेट कौन भरेगा? भाग-ना चाहता है, तो जा, हम रोक नहीं रहे। ग्राज ही चला जा!" वह कलताय पर बरस पड़ा।

"सपार-ग्रगा, क्या मैं ख़ुद नहीं समझता। ग्राख़िर मेरा यह मतलब तो नहीं था..." कलताय ने ठंडी सांस ली। "तुम बताग्रो, घास कहां से काटना शुरू करूं। चलो, सारे बच्चों ग्रौर ग्रपाहिजों को लेकर चलता हूं। बैठे रहने का वक्त नहीं रहा, मान्न बूढ़ों से काम नहीं हो सकेगा — घास सूख जाएगी।"

"दुधार गायों को मैंने गांव के नजदीक हांक लाने को कह दिया है। दमेश दूध दुहनेवालियों के साथ काम करेगी। दूध घास काटनेवालों को देंगे। फ़सल की कटाई तक किसी तरह काम चला लेंगे," सपार ने श्रव कुछ शान्त स्वर में कहा।

"हां, भ्रस्कार, तुम्हारी छुट्टियां हैं, तुम गायों के बाड़े में हिसाध-

किताब का काम करोगे। दूध दुहनेवालियों की मदद करो। तुम श्रब बड़े हो गये हो, बहुत भाग लिये श्रपने गांव से। तुम्हें दो पहियों की गाड़ी दे देंगे, तुम दूध तुन्कुरूस में डेयरी ले जाया करना श्रौर वहां साफ़ किये जाने के बाद उसे हर टोली में बांटते श्राया करना। हर चीज का हिसाब रखना..."

सामूहिक फार्म का बाड़ा गांव से डेढ़ किलोमीटर दूर गहरी पहाड़ी घा-टी के मुँह के पास था। वहां दूध दुहनेवालियों के लिए दो झोंपड़ियां भ्रौर बछड़ों के लिए एक बाड़ा बना दिये गये थे। चरवाहे ममीरबाय भ्रौर लो-हार केनेखान ने मिलकर दरवाजे श्रौर ग्रस्कार के लिए दो पहियों की गाड़ी तैयार कर दिये। लोहार-ख़ाने के श्रांगन में पड़े बड़े लट्टो में से पहिये बना लिये गये श्रौर उन्हें लोहे के घेरों में जकड़ दिया गया।

"लो, तुम्हारा टैंक तैयार हो गया। दूध के डिब्बे रखो ग्रौर रवाना हो जाग्रो। धीरे-धीरे गाड़ी हांकोगे, तो पहिये ज्यादा दिन चलेंगे, वक्त पर इनमें तेल देते रहे, तो दुनिया के दूसरे कोने तक जा सकोगे," केने-खान ने कहा।

मक्खन निकलवाने के लिए दूध को तुनकुरूस ले जाने का काम ग्रस्कार को ज्यादा मुश्किल नहीं लगा, वह शीघ्र ही इसका ग्रभ्यस्त हो गया। वह निकाले गये कुल दूध की मात्रा नाप-नापकर ग्रपनी बनायी कॉपी में लिखने लगा। मक्खन निकला हुग्रा दूध वह टोलियों के कैंपों में बड़े-बड़ें बर्तनों में भर देता और बावरचिनों से ग्रपनी कॉपी में दस्तख़त करवा ले-ता। लेकिन उसका मुख्य काम ग्रीर था। सप्ताहांत में वह लेखाकार ग्रमी-रबेक को हिसाब दिया करता था। ग्रमीरबेक से मिलना उसे बड़ा ब्रा लगता था। ग्रमीरबेक को ग्रस्कार पसन्द न था ग्रीर वह इस बात को छिपाता भी नहीं था। वह बाल की खाल निकालते हुए हर इन्दराज की जांच किया करता था।

लेकिन धीरे-धीरे ग्रस्कार उसका ग्रादी हो गया – वह चुपचाप ग्रपनी कॉपी जांच के लिए ग्रमीरबेक को दे देता ग्रीर चुपचाप वापस ले लेता ग्रीर उसकी बातों ग्रीर घूरती नजरों की ग्रीर ध्यान दिये बग़ैर वहाँ से चला ग्राता।

जउरेश अक्सर बाड़े में दूध दुहनेवाली आयसलू के पास आया करती थी। वह एक बड़े पत्थर पर बैठकर अस्कार को काम करते देखती रहती थी। श्रस्कार सहम उठता, उसे बाड़े में बछड़े को ढ्ंढ़ने श्रौर गाय के पास लाने में काफ़ी मुश्किल होती।

"श्रस्कारजान, क्या तुम जजरेश से डरते हो? उसे देखते ही तुम्हारी हालत खराब हो जाती है श्रौर तुम बछड़ों को संभाल नहीं पाते," दूध दुहनेवालियां उसे छेड़तीं। "ख़ैर, कोई बात नहीं, कुछ दिनों में ही हमारा फार्म श्रमीर हो जाएगा, हमें रिस्सियां मिल जायेंगी, फिर तुम इस इल्लत से छुटकारा पा जाश्रोगे। लेकिन तब तक तो पसीना बहाना ही पड़ेगा।"

... कुम्मैंत बछड़ा किसी भी तरह श्रपनी मां के थन छोड़ने को तैयार नहीं था। श्रस्कार ने उसके कान पकड़कर खींचे, लेकिन उसने उसके ऐ-सी टक्कर मारी कि वह जमीन पर गिर पड़ा। जउरेश खिलखिलाकर हंस पड़ी।

"ए, नौजवान! लाग्रो मैं तुम्हारी मदद करती हूं," उसने बड़ी फुर-ती से एक झटके में बछड़े को थनों से ग्रलग कर दिया ग्रौर एक पतली-सी टहनी से उसे हांकती हुई बाड़े में ले गयी।

बाड़े के फाटक के पास पहुंचते-पहुंचते बछड़ा उछलने-कूदने लगा ग्रौर रंभाता हुग्रा अपनी मां की तरफ भागा।

"ग्ररे, कुम्मैत, कहां भागा जा रहा है तू?" जउरेश ग्रौर ग्रस्कार उसके पीछे लपके।

बछड़ा स्रचानक पलटकर बाङ्गे की श्रोर भागा। स्रस्क़ार ग्रौर जउरेश एक दूसरे से टकरा गये।

"म्रस्क़ार, क्या तुम मेरी जउरेश का म्रालिंगन कर रहे हो? क़लीन\* लाम्रो?" म्रायसलू विनोदी स्वर में चिल्लायी।

"उन्हें परेशान मत कर, नटखट श्रौरत!" दमेश-श्रापा मुस्करायी।

"वाह, क्या जबान मिली है तुम्हें। भाई होता, तो तुम्हें बताता नटखटापन क्या होता है, " भ्रायसलू की भ्रोर एक चंचल दृष्टि डालते हुए जउरेश ने शर्माकर कहा।

इस घटना के दोषी का नाम कुम्मैत दिया गया। दूसरे बछड़ों स्रौर गायों के लिए भी नाम रखें जाने लगे। स्रस्कार शुरू में उनके नाम प्रसिद्ध

<sup>\*</sup> क़लीन – वह संपत्ति जो वर की ग्रोर से वधू के मां-बाप को विवाह से पहले दी जाती है। सं

ध्यक्तियों के नाम पर चंगेज, बती, नेपोलियन, तैमूर श्रादि रखता रहा ... स्वभाव श्रौर श्रादतों को ध्यान में रखकर दूध दुहनेवालिया जानवरों के नाम गांव की ग्रौरतों के नाम पर रखने लगीं। इससे प्रेरित होकर श्रस्कार ने सबसे ज्यादा ग्राड़ियल बछड़े का नाम ग्रामीरबेक रख दिया।

गांव के बच्चे बाड़े में सधे हुए बछड़ों को देखने भाग-भागकर म्राने लगे। "म्रारे, देखो, यह गाय तो बिलकुल सरूम्रार से मिलती-जुलती है, वैसी ही सुस्त है। म्रीर यह बछड़ा तो सांचे में ढला म्रामीरबेक लगता है, इसका भी थोबड़ा लोमड़ी का सा है," बच्चे हंसते रहते।

एक बार अस्कार से मक्खन निकले दूध का बर्तन उलट गया। तुनकु-रूस से लौटते समय बैंल को गोमक्खी ने काट लिया और वह लातें मारता हुआ अक्तूमा की ओर भाग चला। दो पहियोंवाली गाड़ी पत्थर पर चढ़ गयी, पहिया टूट गया और अड़तीस लीटरवाला दूध का बर्तन नाली में उलट गया। अमीरबेक ने अस्कार को अपने पास बुलवा भेजा।

"दूध कहाँ दे आया? किस को बेच दिया?!" बिगड़े हुए को पा-लने-पोसने का नतीजा यही तो होता है। सांप का बच्चा संपोलिया! मैंने सुना है तू मुझे चिढ़ाने की हिम्मत भी करता है?" अमीरबेक का बना-संवरा चिकना चेहरा गुस्से के मारे लाल हो उठा, उसकी काली-काली मूंछें तन गयीं।

"यह बछड़े से ज्यादा तो छककर खाये हुए बिल्ले-सा लगता है," भ्रस्कार ने सोचा।

"लेकिन ग्राप बछड़ा थोड़े हैं," उसने प्रकटतः कहा।

श्रमीरबेक लड़के पर टूट पड़ा श्रौर उसने कसकर एक चपत उसके चेहरे पर जड़ दिया।

" टहरो ! "

सपार लेखाकार के दफ़्तर में ग्रा घुसा।

"ग्रा गया मुखिया, हिमायती। इस बिगड़ैल को पालने-पोसनेवाला..." सपार ने उसे ग्रपनी बात पूरी न कहने दी। उसके बड़े व मजबूत हा-थों ने ग्रमीरबेक का गला पकड़ लिया।

"बिगड़ैल कौन हुआ ?" सपार की आवाज कांप रही थी। "तू तो उसकी चिट्टी उंगली के बराबर भी नहीं है, समझा? यह तेरी करतूत है, तेरी, तूने ही किया था, न कि इसके पिता... "सपार ने श्रपने पर बड़ी मुश्किल से क़ाबू किया श्रौर पीले पड़े श्रमीरबेक को छोड़ थककर तिपाई पर बैठ गया।

"सपार, तू ऐसी हरकतें छोड़ दे। मैं कम्युनिस्ट हूं, मैं तेरी शिका- यत करूंगा..."

"कर शिकायत, मैं भी कम्युनिस्ट हूं। मैं तो जानता हूं कि तेरी वजह से सामूहिक फ़ार्म को इतना ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है जितना किसी और से नहीं पहुंचता। इसका पिता भी कम्युनिस्ट था, सच्चा कम्युनिस्ट तुझ जैसा नहीं," सपार ने अस्कार की और इशारा करते हुए कहा। "मेरे जीते जी कोई इसे परेशान करने की हिम्मत नहीं कर सकता!.. अच्छा, बेटा, जाओ तुम काम करो। कलताय को भेज देना। उससे कह देना कि कार्यालय की बैठक होगी।"

रास्ते में ग्रस्क़ार को कयसार मिला।

"तूने मुँह क्यों लटका रखा है? अमीरबेक से डर गया क्या? कोई बात नहीं, उसकी हम खूब मरम्मत करेंगे," कयसार ने शरारती ढंग से आंख मारी।

\* \* \*

सपार शाम को कार्यालय की बैठक के बाद बाड़े में पहुंचा। दूध दुहने-वालियों का काम देखते समय उसके चेहरे पर फ़ीकी मुस्कान थी। फिर जब उसने बछड़ों के नाम सुने, तो दिल खोलकर हंसा।

"शाबाश! क्या तरकीब निकाली है! अब तुम लोगों को रिस्सियों की कोई जरूरत नहीं रही। हमें रस्सी के बहुत कम लच्छे मिल सके हैं। उनकी गहाई की मशीन के लिए सख्त जरूरत है। और पैसा मिल जाये, तब तुम्हारे लिए सिर्फ़ कमन्द ही नहीं ख़रीदेंगे, घर भी बना देंगे।"

सपार रात देर गये तक बाड़े में रहा। वह भ्रलाव के पास बैठकर बो-लने लगा:

"ग्रस्क़ारजान, लोगों की करतूतें न समझ पानेवाले तुम ही ग्रकेले नहीं हो। ग्रगर मैं कुछ पढ़ा-लिखा होता," वह सोच में डूबे-डूबे जली हुई लकड़ी से ग्राग कुरेदते हुए कह रहा था, "तो मुझे पता लग जाता

कि ग्रमीरबेक में कैसी ख़ासियतें हैं... देखो तवोल्गा\* की जड़ें कितनी ग्रच्छी तरह जलती हैं। बिलकुल कोयले की तरह ।धुग्रां कम निकलता है ग्रीर ग्राग इतनी तेज होती है कि लोहा भी तपा दे... ऐसी ग्राग के पास बैठने में ग्रानन्द ग्राता है। जब धुग्रां निकलता है, तो ग्रांखें ग्रांसुग्रों से धुंधला जाती हैं। लेकिन हर चीज का साफ़ होना जरूरी है। तुम्हारे पिता का दिल साफ़ था। मेरी समझ में नहीं ग्राता, उस पर यह कलंक लगा कैसे। युद्ध में भी सारी बात स्पष्ट थी। लेकिन ... इस मामले में समझ में नहीं ग्राता कि सचाई क्या है।"

सपार ग्रपने विचारों में मग्न काफ़ी देर तक मौन रहा। ग्रस्कार भी चुप्पी साधे बैठा था।

"ग्ररे, मैं भी क्या..." ग्रचानक सपार को ध्यान ग्राया। "मैं कुछ ग्रौर ही कहना चाहता था। तुम्हें कल से दूसरा काम करना होगा। कार्यालय की बैठक में फ़ैसला हुग्रा है कि चूना तैयार किया जाये, उसके बदले में हम लोग ग्राटा, ग्रालू ग्रौर लुनेरों व स्वचालित ट्रेलरों के लिए पुरखे लिया करेंगे। हमारी पहाड़ियों में चूना-पत्थर बहुत है। कल कलताय ग्रपनी टोली चुनेगा, तुम उसके साथ चले जाना। तुम टोली के श्रमदिनों का हिसाब रखना ग्रौर दुभाषिये का काम करना। इन पहाड़ियों में रूसि-यों के गांव हैं। कलताय के साथ उनमें जाना। ग्रगर किसी को चूने की जरूरत हो, तो वह पहले से बता दे। देखो, बुजुर्गों से चूना-पत्थर ढूढ़ना ग्रौर उससे चूना बनाना सीखना है। नौजवान को बहुत से काम ग्राने चाहिएं। उसके लिए सौ विद्याएं जानना भी कम है। कहने का मतलब यह है कि काम काफ़ी होगा। हमें ग्रपने पैरों पर जमकर खड़ा होना है। ग्रगर इस साल फ़सल ग्रच्छी हुई, तो सामूहिक फ़ार्म के पास थोड़ा बहुत पैसा जुड़ जाएगा ग्रौर ग्रगले वसन्त में हम खुद ईटें बनाने लगेंगे ग्रौर घरों की मरम्मत कर लेंगे..."

अस्क़ार को नीन्द नहीं आ रही थी। उसकी आंखों के आगे सपार-आग का लम्बा-चौड़ा शरीर व असाधारण रूप से झुके कंधे डोल रहे थे। उस-की दाढ़ी-मूंछें बढ़ी हुई थीं, गाल पिचक गये थे। आग की फड़फड़ाती लपटों की चमक में उसका चेहरा कांसे का बना लग रहा था। उसके

<sup>\*</sup> तवोल्गा – एक प्रकार की झाड़ी। संु

शरीर, उसके हाथों की हरकतों, उसकी बातों में श्रव पहले जैसी ताक़त, रोब श्रौर शान्तचित्तता नहीं रही थी। वह खोया-खोया-सा दिखाई देता था, उसकी बातें श्रौर मुख-मुद्रा दयनीय थीं। लगता था, जैसे उसे फि-सीके संरक्षण श्रौर सहानुभूति की तलाश है।

बहादुर, निडर, विनोदी चरवाहा, रोंबीला, समझदार मुखिया, सारे गांव का नेता एकाएक निस्सहाय बूढ़ा हो गया था। वह बाड़े में बैठक के तुरन्त बाद ग्राया था। वहाँ उन लोगों में क्या बातें हुईं? ग्रस्कार के बारे में ही हुई होगी। शायद ग्रमीरबेक ने ग्रस्कार के पिता के बारे में कुछ ऐसी बातें कही होगी, जो सपार लड़के को नहीं बता सकता। इसमें सन्देह नहीं कि सपार-ग्रगा को ग्रमीरबेक पर विश्वास नहीं है, लेकिन वह ग्रपनी सचाई साबित नहीं कर सकता। वह ग्रमीरबेक को निकाल नहीं सकता, क्योंकि उसके जिला मुख्यालय में बहुत-से दोस्त हैं ग्रौर सामूहिक फ़ार्म के सारे कागजात ग्रौर दस्तावेज भी उसी के पास रहते हैं। ग्रौर सपार-ग्रगा बहुत कम लिखना-पढ़ना जानता है, ग्रमीरबेक के तैयार किये हिसाब-किताब पर वह बड़ी मुश्किल से दस्तख़त कर पाता है ग्रौर वह भी ग्ररबी लिपि में। ग्रौर ऐसे ग्रवसर पर ग्रमीरबेक कागज पर बेढंगे तरीके से घूमते सपार-ग्रगा के बड़े-बड़े हाथों को तिरछी नजर से देखते हुए व्यंग्य-पूर्वक मुस्कराता ग्रौर ग्रपनी छोटी-छोटी मूंछों पर हाथ फेरते हुए दूर कोने में जोर से थूकता।

ग्रस्कार के पिता के बारे में वह ग्राख़िर ग्रौर क्या कह सकता था? "लेकिन वह चाहे कुछ भी क्यों न कहे, सपार-ग्राण किसी हालत में इन बातों पर विश्वास नहीं करेगा। दमेश-ग्रापा भी, ग्रौर कलताय भी, सभी गांववाले भी इन बातों पर विश्वास नहीं करेंगे," ग्रस्कार कच्चे घर के नम फ़र्श पर करवटें बदलते हुए बोल उठा।

नीन्द नहीं भ्रा रही थी। खिड़की पर लटके टाट के परदे के पीछे कुत्ता मंद भ्रावाज में गुरीया, उनींदा बछड़ा रंभाने लगा। फिर कुत्ता जोर-जोर से भौंकने लगा। जरूर गांव के भ्रावारा कुत्ते भ्राये होंगे। धीरे-धीरे फिर सब कुछ शान्त हो गया। केवल जुन्गार के पहाड़ी जंगलों में रात को हमे-शा जागते रहनेवाले उल्लू की भ्रावाजें कहीं दूर से सुनाई दे रही थीं।

श्रस्कार को याद श्राया कि जबड़े की उभरी हड्डी, कुछ लम्बे क़द श्रीर सांवले रंग के जोमार्त ने, जिससे उसका परिचय घुड़दौड़ में हुश्रा था, एक बार उसे इस चिड़िया के बारे में एक दंत-कथा सुनाई थी। उसने बताया था कि एक बार पूर्व की पहाड़ियों में रात को आये जोरदार तूफ़ान में इस चिड़िया की मादा मर गयी और तब से नर अकेला रह गया। रोज रात में वह आवाज दे-देकर अपनी जीवनसंगिनी को ढूंढ़ता है, उसकी याद में तड़पता और रोता है। दिन में वह चुप रहता है, क्योंकि उस समय दूसरी चिड़ियां गाती हैं और इस शोरगुल में अगर उसकी खो-यी हुई मादा उसकी पुकार का जवाब दे, तो उसे सुनाई ही नहीं पड़े...

जोमार्त हर तरह की कहानियां सुनाने में उस्ताद है। जब वह सुनाता है, तो लड़के मुँह बाये सुनते रहते हैं। केवल कयसार हमेशा उसका मज़ाक़ उड़ाता रहता है, उसे झूठा कहता है। वैसे जोमार्त ग्रौर कयसार दोनों ही ग्रच्छे लड़के हैं। ग्रस्कार कभी उन पर-बेकार ही नाराज हुग्रा था। यह सब बेकार की बातें हैं, बचपना है।

"सपार-श्रग़ा ही ऐसे हैं, जिनके लिए हर बात श्रस्क़ार से ज्यादा मु-श्किल और पेचीदा है," इसी सोच में डूबे श्रस्क़ार को पौ फटे ही नीन्द श्रायी।

\* \* \*

सुबह कयसार एक रहस्यमयी मुस्कान लिये म्राया म्रौर उसने मस्कार की पुरानी कॉपी उठाकर दूध के तीन खाली बर्तन लिये। उसके पीछे-पीछे म्रायसलू म्रा पहुंची।

"रात को किसी ने श्रमीरबेंक को बुरी तरह डरा दिया। वह जब पोखर से लौट रहा था, तब कोई उल्टा झोवरकोट पहने घास में से एक झपट्टा मार उसके घोड़े के पैरों के आगे आ गिरा। घोड़ा चमककर एक झोर हट गया। श्रमीरबेंक डरकर नाली में गिर गया," आयसलू ने बता-या। "शायद बच्चों ने मज़ाक़ किया था।"

ग्रस्कार ने कयसार की ग्रोर देखा।

"क्या यह तुमने किया?"

कयसार जवाब में केवल मुस्करा दिया।

"काम करते वक्त तंग मत करो। देखते नहीं हो, मैं दूध नाप रहा हूं।" "ग्रस्कार, तुम भी कलताय के साथ जा रहे हो? कितने ग्रफ़सोस की बात है कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं हूंगी," ग्रायसलू ने जाते-जाते कहा। वह बाल्टी खंगालकर गायों को दहने चली गयी।

... सारा दिन ख़ाली पड़ा था। गांव जाने की इच्छा न हुई, तो अस्कार पहाड़ियों में चला गया। धूपवाली ढलानों पर ख़ूब जंगली स्ट्राबेरी, पहाड़ी लहसुन और बेरी उगे हुए थे। उसे छोटी-सी चट्टान की समतल चोटी पर कुछ देर आराम करने की इच्छा हुई। बच्चों ने इस चट्टान का नाम 'कराक्शी' यानी पहरेदार रखा था।

इसकी चोटी पर लेटे-लेटे दूसरों की नज़रें बचाकर सारी घाटी का नज़ा-रा देखा जा सकता है।

नीचे जिस चश्मे में ग्रस्कार धौले माथेवाले को ग्रकसर दौड़ के पहले नहलाता-धुलाता था, उसकी दूसरी ग्रोर घास से ढकी पगडंडी पर दो लोग जा रहे थे। ग्रस्कार ने मुश्किल से पहचान में ग्रानेवाले लक्षणों से ग्रन्दाज लगा लिया कि सफ़ेद रूमाल बांधे चल रही ग्राकृति ग्रायसलू की है। उसके पीछ-पीछे कलताय चल रहा था।

वे दोनों तक्तरी जैसे गोल, छोटे-से, हरे-भरे मैदान में पहुंचे, वहाँ उनमें किसी बात पर बहस छिड़ गयी। शायद कलताय की कोई बात ग्रा-यसलू को बुरी लगी। वह रूमाल की किनारी मुँह में दबाकर वापस भागी। वह उसके पीछे भागा ग्रौर उसको पकड़कर गर्मजोशी से कुछ कहने लगा। ग्रस्कार व्याकुल हो उठा, वह यही चाह रहा था कि उन दोनों में मेल हो जाये। उसे डर था कि कोई ग्रौर इस बात को देख सकता है, उसने यंत्रवत चारों ग्रोर नजर दौड़ाई।

कलताय ने श्रायसलू का प्रेमपूर्ण श्रालिंगन किया और वे दोनों पगडंडी से उतरकर घास में चलते हुए सेब के पुराने जंगली पेड़ की श्रोर बढ़ गये। श्रस्कार को केवल उनके सिर श्रौर कंधे दिखाई दे रहे थे। वे एक दूसरे को कुछ सुना रहे थे। फिर वे बैठ गये। श्रायसलू ने धीरे से श्रपना सफ़ेद रूमाल उतार लिया, उसके काले बाल उसके कंधों पर बिखर गये, कल-ताय ने उसे श्रपनी श्रोर खींचा...

श्रस्कार उठ खड़ा हुआ श्रीर मन-ही-मन श्रबाय का प्रेम-गीत गुनगुनाता हुआ पगडंडी पर दौड़ता हुआ नीचे भागा। उसके हृदय में एक नयी भा-वना जाग उठी। वह श्रपने श्रापको उस रहस्य का स्वामी महसूस कर रहा था, जिसे प्रकृति ने स्वयं उस पर विश्वास कर उसे बताया हो।

पहाड़ी से उतरते समय ग्रस्कार ने दूर से ही जाउरेश को देख लिया

था। उसने नया कुरता पहना हुम्रा था स्रौर सलीके से गुथी काली चोटियाँ उसके सीने पर पड़ी थीं।

"तुम कहाँ थे?" उसने बिना दुग्रा-सलाम किये पूछा।

"ये लो," अस्कार ने कहा और उसकी स्रोर बेरी का एक गुच्छा बढ़ा दिया। "मैं पहाड़ पर था।"

"तुमने ग्रायसलू को देखा?"

"नहीं," ग्रस्कार ने ग्रांखें चुराते हुए कहा।

उसे ग्रपना चेहरा लाल महसूस हो रहा था, इसीलिए उससे ग्रांख मि-लाकर बात नहीं कर पा रहा था।

"क्या पहाड़ पर अनेले गये थे? ठीक है। चलो, पानी ले आयें। नहीं तो तुम्हारे यहाँ पानी भी ख़त्म हो चुका है।"

जउरेश गुस्से से तमतमा उठी और खाली बाल्टी उठाकर चश्मे की ग्रोर भागी। ग्रस्कार उसके पीछे-पीछे चलने लगा।

श्रपनी जूतियां एक श्रोर फेंक, कुरते के छोर उठा वह ठंडे पानी में घुस गयी श्रौर ठीक चश्मे के मुख में से बाल्टी भरकर श्रस्कार को दी। "लो!"

"शाम को हम लोग ब्राक-सुएक\* खेलेंगे। ब्राब्रोगे?" कच्चे घर में लौट ब्राने के बाद उसने पूछा।

"नहीं, मैं कल सुबह जल्दी ही चला जाऊंगा।"

"मैंने तुमसे यह तो नहीं पूछा। नहीं चाहते, तो कोई जरूरत नहीं!" जउरेश ने चिल्लाकर कहा और गांव की स्रोर जानेवाली पगडंडी पर भाग चली।

श्रस्कार उसे जाते हुए देखता रहा। सूरज काफ़ी तेजी से चमक रहा था। कहीं कोई चिड़िया कूक रही थी श्रौर जउरेश लम्बे-चौड़े हरे-भरे मैं-दान में बकरी के छौने की तरह तेजी से भागी चली जा रही थी।

गांव और बाड़े के बीच पहाड़ी की तलहटी में स्थित हरे मैदान में शाम को गांव के सारे किशोर-किशोरियां इकट्ठे हो गये। बड़ी उम्र के लोग भी एक दूसरे से बातचीत करने, खेल देखने और दिन भर की मेहनत के बाद एक दूसरे से ख़बरें सुनने-सुनाने आये। आने का एक और कारण

<sup>\*</sup> स्राक़-स्एक - क़जाख़ किशोरों का एक राष्ट्रीय खेल।

भी था – गांव के बच्चों ने काक़ी समय से भ्राक़-सूएक नहीं खेला था।

उनमें श्रापस में यही बातें होती रहीं कि बच्चे कितने बड़े हो गये। जब युद्ध शुरू हुआ था, तो वे सात-आठ वर्ष के थे, कुछ दस के थे, ग्रौर अब कितने लम्बे ग्रौर बड़े हो गये हैं।

सूरज पहाड़ियों के पीछे ग्रोझल हो गया, पहाड़ियों के ऊपर तांबे की एक विशाल परात-सा चांद टंग गया। गांव में घरों के ग्रागे ग्रलाव जल उठे, जिन पर रूखा-सूखा भोजन पकाया जा रहा था। हवा में कुछ ठंडक थी, लेकिन बीच-बीच में गरम हवा का झोंका उसे बहा ले जाता था। न कुत्तों के भौंकने की ग्रावाजें ग्रा रही थीं, न भेड़ों के मिमियाने की। मैदान को घेरे ग्रर्ढचन्द्राकार ढलान की चोटी पर ऊंट की काली ग्राकृति चमक रही थी।

"मैंने यह हड्डी ख़ास तौर से तैयार की है। इसी से खेलेंगे भ्रौर दूस-री हड्डियों को नहीं मानेंगे। भ्रगर किसीने खेल के दौरान इसे बदलने की कोशिश की, तो उसे दण्ड देंगे," कयसार ने सबको चमकायी हुई सफ़ेंद हड्डी दिखाई जिसकी शिराभ्रों में सीसा भरा था।

श्राक्त-सुएक व्यक्तिगत खेल है। इसमें जीत उसी की होती है, जो हड्डी गिरने की ग्रावाज सुनते ही गिरने की जगह का ग्रन्दाज लगा लेता है ग्रौर घास में से उसे ढूंढ़कर रेफ़री को लाकर दे देता है।

लेकिन जोमार्त ने इस बार दो टोलियां बनाने का सुझाव दिया – जिस टोली के खिलाड़ियों को पहले दस ग्रंक मिल जायें, वही जीती मानी जाये।

एक टोली का नाम अक्तूमा (सफ़ेद चश्मा) रखा गया और दूसरी का — "कार्लीगाश" (स्रबाबील) — ये एक ही गांव के दो नाम थे।

कार्लीगाश टोली में श्रस्कार, जोमार्त, कयसार, जउरेश श्रौर पानी देनेवाला बाउकेन शामिल हुए।

खेल की पहली फेंक रेफ़री की होती है। यह काम कलताय को सौंपा गया। दोनों टोलियां घास के मैदान की म्रोर पीठ करके खड़ी हो गयीं म्रोर कान लगाकर सुनने लगीं। कलताय लंगड़ाता-लंगड़ाता रेफ़री की रेखा पर म्रा खड़ा हुम्रा मौर दर्शकों की उत्साहवर्द्धक म्रावाजों के बीच उसने हाथ पुमाकर हुड़ी को जोर से म्राकाश में फेंका। हुड़ी चांदनी में चमककर लुप्त हो गयी और हल्की म्रावाज के साथ मैदान के दूसरे छोर पर जा गिरी।

शोरगुल के बावजूद लड़के-लड़िकयों ने हड्डी गिरने की जगह का म्रन्दाज लगा ही लिया। भ्रौर जैसे ही रेफ़री ने "ढूढ़ो" कहा, सब उसी स्थान की म्रोर दौड़ पड़े।

चारों श्रोर से चरचर-सरसर की श्रावाजों श्राने लगीं। बच्चे चुपचाप एकाग्रचित्त हो श्रौर एक दूसरे पर नजर रखते हुए हर झाड़ी छानने लगे। लेकिन तभी झुककर घास को हटा-हटाकर ढूंढ़ती हुई जजरेश श्रपने प्रतिद्वं-द्वियों से दूर जाने लगी श्रौर फिर एक झपट्टा मारकर रेफ़री की रेखा की श्रोर लपकी।

"पकड़ो, पकड़ो! उसके पास है!" पूरी म्रक्तूमा टोली उसके पीछे दौड़ पड़ी।

कार्लीगाश टोलीवाले उसे बचाने दौड़े। श्रक्तूमा के दो खिलाड़ियों ने उसे घेर लिया, लेकिन उसने हड्डी नहीं छोड़ी। उनके घेरे से निकलने की कोशिश में वह ठोकर खाकर गिर पड़ी। श्रस्कार भीड़ को चीरता हुआ उसके पास श्रा पहुंचा। फिर वह खाली मुट्ठी कसे यह दिखावा करते हुए श्रागे लपका जैसे कि हड्डी उसके पास हो। लेकिन प्रतिद्वंद्वी उसके पीछे नहीं भागे। वे जउरेश को दबोचे रहे। श्रस्कार उनकी श्रोर लपका श्रौर भपने कंधों से उन्हें ठेलता हुश्रा हाथों में हड्डी को कसकर दबाये बैठी लड़-की के पास जा पहुंचा। किसीने पीछे से श्रस्कार को धक्का दिया श्रौर उसने गिरते-गिरते यंत्रवत जउरेश का श्रालंगन कर लिया।

जउरेश ने हड्डी फेंककर उसी वक्त उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। लेकिन क़िस्मत से किसीने इस पर ध्यान नहीं दिया। ग्रक्तूमा टोलीवाले हड्डी पकड़कर श्रागे लपके।

लगता था पहली मुठभेड़ में कार्लीगाशवाले हार गये थे। लेकिन नहीं, जोमार्त भ्रक्तूमावालों का रास्ता रोककर खड़ा हो गया। बाउकेन भौर कय-सार भी उसकी मदद को भ्रा पहुंचे।

ग्रस्क़ार थप्पड़ खाने के बाद वहीं खड़ा का खड़ा रह गया, उसकी समझ में नहीं ग्रा रहा था कि वह ग्रब खेल में ग्रागे भाग ले या नहीं। ग्रचानक उसे जउरेश की खिलखिलाहट भरी "बचाग्रो! बचाग्रो!" की ग्रावाज सुनाई पड़ी, ग्रौर वह पूरे जोर से ग्रपने साथियों को बचाने दौड़ पड़ा, हालांकि उस समय तक जोमार्त को किसीकी सहायता की म्रावश्य-कता न रही थी। बाउकेन ग्रौर कयसार की रखवाली में वह रेफ़री की ग्रोर दौड़ा जा रहा था।

"ग्रबाबीलों की टोली जीत गयी, पहला ग्रंक उन्हें मिल गया!" उत्साही दर्शक चिल्लाने लगे।

फिर दोनों टोलियां मैदान की म्रोर पीठ करके खड़ी हो गयीं। हड़ी जोमार्त ने फेंकी। म्रगले दो म्रंक म्रक्तूमा टोली को मिले। लेकिन पहले दस म्रंक कार्लीगाश टोली ने लिये म्रौर सब लोगों के ठहाकों के बीच वे म्रक्तूमावालों की पीठ पर बैठकर हड्डी ढूंढ़कर रेफ़री की रेखा तक चले म्राये।

विजेताओं के सम्मान में अलाव सुलगाया गया। रात के अंधेरे में से एक घुड़सवार निकलकर आया। यह चरवाहा था। उसे पता चल गया था कि गांव के बच्चे पहली बार आक-सुएक खेलने निकले हैं, इसिलए वह पहाड़ से नीचे उतर आया। उसने विजेताओं के आगे ताजा बेरी की अंक-वार-भर डाल दी। उत्साही दर्शकों के लिए एक मशक में किमीज लाया गया।

मादक सुगंधवाले पेय से भरा लकड़ी का कटोरा हाथों हाथ ख़त्म हो गया।

कई वर्षों के बाद युवक-युवितयां रात को पहली बार बुजुर्गों की देखा-देखी घास के मैदानों में घूम रहे थे। वे अलाव के पास नहीं फटक रहे थे, उनकी हंसी की आवाजों दूर दूर से – कभी घाटी में से, कभी कराक्शी चट्टान पर से, कभी मैदान के दूसरे छोर से आती सुनाई पड़ रही थीं।

विजेता लोग उत्साही दर्शकों के साथ बैठ गये। पराजित टोली म्रलाव के पास म्रपनी ग्रंगली "सजा "सुनने के लिए खड़ी प्रतीक्षा कर रही थी। ग्रंब उनमें से हर एक को विजेताओं भौर दर्शकों की इच्छानुसार गीत गाना होगा, या कोई दंत-कथा, पहेली या छोटी-सी कहानी सुनानी होगी, या दोम्बा बजाना होगा। जो इनमें कमज़ोर निकलता, सब बैठे हुए लोग उसकी मदद करते, लेकिन जब गायनी की बारी श्रायी, तो सब चुप हो गये, केवल जउरेश ने उससे धीरे से कहा,

"गायनी, जरा एक गीत सूना दो..."

"सुना दो, बेटी, हमने तुम्हारा गीत बहुत दिनों से नहीं सुना," किसी बुजुर्ग ने कहा। श्रस्कार ने गायनी से बहुत ही कम बातचीत की थी, वह उसे कम जान-ता था। वह श्रपने माता-पिता के साथ रेगिस्तानी इलाक़े में सर्दियों के पड़ावगाह में रहती थी। उसके पिता को मोर्चे पर भेजे जाने के बाद मां गांव में रहने श्रा गयी थी, फिर सुना कि वह काफ़ी लम्बे समय तक बी-मार रही श्रीर ठीक उसी दिन मर गयी, जिस दिन उसके पित के मरने का समाचार श्राया।

गायनी श्रकेली रह गयी , पड़ोसियों ने उसकी मदद की वह एकान्त-प्रिय लड़की थी।

श्रंपने खाली समय में वह या तो घर में बैठी रहती थी या पहाड़ों में चली जाती थी। अनेली ही। वहाँ फूल चुनती, लकड़ी इकट्टी करती और शाम हुए घर लौट आती थी।

उसे गाने का शौक था। लेकिन केवल अकेले में। वह पहाड़ों में गाया करती थी। उसके गीतों की प्रतिध्विन गांव तक पहुंचती रहती थी। घास और फ़सल काटनेवाले, घोड़ों और भेड़ों के चरवाहे, बूढ़े लोग अपना-अपना काम छोड़ उसको देखें बिना ही उसके गीत सुनने लगते थे। उसकी आवाज असाधारण रूप से सुन्दर और बहुत दर्द भरी थी। लोग उसे बहुत प्यार करते थे। वे बड़े गर्व से कहते — "हमारी गायनी गा रही है।" लेकिन उसके सामने यह प्रेम प्रकट करने में वे डरते थे, क्योंकि वह बड़ी स्वाभिमानी थी और उसे सहानुभूति बर्दाश्त नहीं होती थी।

वह बचपन से ही अपनी हमउम्र सहेलियों के बीच आने में शर्माती थी। नासपीटी चेचक ने उसका चेहरा विकृत कर दिया था। फिर तपेदिक ने उसे सताया। अस्कार को इस बात पर आश्चर्य हो रहा था कि आज उसने आक-सुएक खेलने और फुरतीले बच्चों के साथ दौड़ने का साहस कर लिया।

वह अपने बड़े-बड़े नंगे पैरों से मुलायम घास को रौंदती हुई अलाव से कुछ दूर खड़ी कि चेचक से बिगड़ा उसका चेहरा अलाव के प्रकाश में भी कांतिहीन लग हा था। अंधेरे में एकटक ताकती उसकी बड़ी-बड़ी पूरी खुली आंखों में तनाव था। बह कुछ और पीछे हटकर गाने लगी।

कलकल करते बहते चश्मे के निर्मल जल के समान उसके गीत से मैं-दान ग्रौर पहाड़ गूंज उठे। उल्लू भी चुप हो गया। स्त्रियां चुपचाष ग्रपने श्रांसू पोंछने लगीं। कार्लीगाश्रवाले निण्चल बैठे रहे। गांव की ग्रोर से



मशालें म्राती दिखाई देने लगीं। लोग सोना भूलकर गीत सुनने म्रा रहे थे। गीत प्राचीन भी था म्रौर नया भी, उसमें तड़प, पीड़ा, प्रेम, पिता के सपने म्रौर पुत्नी की म्राशाएं व्यक्त किये गये थे, भाग्य की कूरता के बारे में बताया गया था...

\* \* \*

बैल पहाड़ों में बड़ी मुश्किल से घिसटते चल रहे थे। कलताय और अकशाल, वही अकशाल जो त्योहार के दिन कुरेके से कुश्ती लड़ा था, आगे-आगे घोड़ों पर बैठे जा रहे थे। कलताय टोली के लिए दी गयी गाय और बछड़ा ले जा रहा था। विनोदी और मृदुल स्वभाववाला अकशाल भूगर्भस्थ भण्डारों का विशेषज्ञ माना जाता था। वह केवल उसी को ज्ञात लक्षणों से पहाड़ों में चूने के भण्डारों का और रेगिस्तान में पानी का पता लगा लेता था।

कलताय श्रकशाल को ग्रादर से "इंजीनियर" कहता था।

"इंजीनियर नहीं भूगर्भशास्त्रवेता" ग्रस्कार कलताय को समझाने की कोशिश करता, लेकिन इतने क्लिष्ट शब्द का उच्चारण कोई भी ठीक से नहीं कर पाता।

उन्होंने चौड़ी पहाड़ी घाटी पार की स्रौर दिन डूबते-डूबते तेज पहाड़ी नदी कुगालिन्की की स्रोर जानेवाली खड़ी चट्टान पर रुके।

"इंजीनियर" छोटा-सा कुदाल और लोहें की एक छड़ लिये काफ़ी देर तक इधर-उधर भटकता रहा। वह जमीन को खोद-खोदकर कुछ पत्थर निका-लता और काफ़ी देर तक उनका निरीक्षण करता रहता। फिर उसे जमीन में गड़ा हुआ एक नीले से रंग में सफ़ेद धारियोंवाला पत्थर मिल गया। उसने उसके चारों ओर घूमकर देखा और टुकड़ा तोड़कर ख़ुशी से चिल्लाया,

"यहीं है!"

एक सुविधाजनक स्थान चुनकर वे लोग झोंपड़ियां बनाने लगे। रात में सब म्नलाव के चारों म्रोर बैठ गये म्रौर जई के म्राटे में गोश्त के टुकड़े पड़ा स्वादिष्ट शोरबा खाने लगे।

"यह ज़मीन स्रौरों की है। कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाये," जेकेन-कोसे चिन्तित स्वर में बोला। उसे सुबह ग्रवतुमा लौटकर सब कुछ सपार को बताना था।

"श्रौरों की ज़मीन यहाँ है ही नहीं । सब हमारा है। समझे ? श्रगर यहाँ के सामूहिक फ़ार्म के लोग श्राये, तो उन्हें समझा देंगे। हम हमेशा तो यहाँ रहेंगे नहीं। एक-दो सप्ताह में काम ख़त्म करके चले जायेंगे।"

... लोग दिन में तीन बार जई के आटे में दूध पड़ा शोरबा, बेरियां खाते रहे, चाय पीते रहे और काम करते रहे। इस दौरान इन्होंने यह नहीं जाना कि आराम क्या चीज होती है। उन्होंने खड़ी ढलान पर एक बड़ा सारा भट्टा खोदा और उसमें चूना-पत्थर भरने लगे। बड़े-बड़े टुकड़ों को हथौड़ों और सब्बलों से तोड़ उन्हें बड़ी मुश्किल से गाड़ियों में लादकर भट्टे पर ले जाते रहे। "इंजीनियर" की देख-रेख में सबसे बड़े पत्थर भट्टे के पेंदे में जमाये गये और एक चौड़ा धनुषाकार मोखा बनाया गया। ऊपर से छोटे-छोटे पत्थर भरे गये। इसके साथ-साथ स्प्रूस, ऐस्प के सूखे पेड़ और जंगली जवा व तवोल्गा की झाड़ियां काटी गयीं। लक-ड़ी का पहाड़ लग गया, लेकिन अकशाल कहे जा रहा था—"कम है, कम है।"

जब खाने-पीने का सामान ख़त्म हो गया, तो जोमार्त ध्रापहुंचा। वह एक बाल्टी भरके गेहूं, एक दुबली-पतली भेड़ ग्रौर एक किलो वनस्पति-तेल लाया था।

"सपार-अगा ने कहलवाया है कि इसके अलावा और कुछ नहीं है।" उसी दिन दो रूसी कलताय के पास आये।

"यह 'जर्या' (सूर्योदय) सामूहिक-फ़ार्म की जमीन है। आप हमारा जंगल काट रहे हैं," उनमें एक कजाख़ भाषा में बोला।

"ग्राप हमारी झोंपड़ी में चिलिये, बुजुर्गो," कलताय ने जवाब दिया। "सारे गांववालों को हमीं से ग्राशा है। इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा चूना तैयार करना चाहते हैं, उसके बदले में खाने-पीने का सामान लेंगे," जब मेहमान बैठ गये तो कलताय ने कहा। "ग्रीर जहाँ तक जंगल का सवाल है, तो वह फिर उग ग्रायेगा, ग्रापकी जमीन बड़ी उपजाऊ है। ग्राप हमें निराश मत कीजिये। हम सिर्फ सूखे पेड़ ग्रीर झाड़ियां काट रहे हैं... ए, साथियो, जल्दी से भेड़ काटो! मेहमान इन्तजार कर रहे हैं। इन्हें भुनी हुई कलेजी चखानी चाहिए।"

मेहमान लोग सोच में डूबे इन दुबले-पतले फटेहाल लोगों को देखते

रहे। खाना खाने के बाद वे उनकी सफलता की कामना करके विदा लेने लगे।

"कल यहां हमारे सामूहिक फ़ार्म की टोली म्रानेवाली है। हम इस ज़मीन की परती तोड़ना चाहते हैं, नहीं तो हमारी घाटी की सारी म्रच्छी ज़मीन में सिर्फ़ घास भौर तिपतिया की ही खेती हो रही है।"

...वे कुछ दूरी पर ठहर गये। एक छोटे-से हल को चार घोड़े खींच रहे थे। जंगली कब्तर जुती हुई भूमि में रेंग रहे कीड़े खा रहे थे।

जोमार्त ग्रौर ग्रस्कार समय निकालकर किसानों के पास गये। हलरेखा के पास लगे तम्बू के बाहर एक बूढ़ा बैठा था।

"ग्रहा, मेहमान भ्राये हैं। म्राइये, तशरीफ़ लाइये!"

बूढ़ा दोपहर का खाना बना रहा था।

उसने उन दोनों को पेट भर ख़मीरे ब्राटे के टुकड़ों से बना शोरबा खिलाया।

"जब भी ख़ाली समय मिले, यहाँ ग्रा जाना। शिकार करने चलेंगे," बूढ़े ने ख़ुशदिली से उन्हें ग्रांख मारी।

अगले दिन चकोरों की खोज में वे कुगालिन्की के किनारों पर गये। बेंत स्प्रौर सरकंडों के बीच उन्हें अचानक एक मजार मिल गया, जिसके गुम्बज पर अरबी लिपि में लेख उत्कीर्ण किये हुए थे, विचित्र चित्र बने हुए थे।

जोमार्त उसके भीतर चला गया और मंत्रभुग्ध-सा लेखों को ग्रौर दीवा-रों को छू-छूकर देखने लगा। वह यह जानने के लिए ग्रातुर हो उठा था कि यह मज़ार किसका है ग्रौर कब बनाया गया था।

शाम को जोमार्त ने इस बारे में अनशाल से पूछा, लेकिन उसे कुछ मालूम नहीं था। जोमार्त काग़ज लेकर फिर मजार पर जा पहुंचा और उस ने अपने अध्यापक को दिखाने के लिए मनपसन्द लेखों और चित्नों की नक़ल उतार ली...

"शाम के खाने के बाद अपना भट्ठा जलायेंगे!" अकशाल ने बड़ी शान से कहा। उसने अपने हाथों में एक असाधारण रूप से लम्बा काटा पकड़ रखा था। "देखो, आग कम मत होने देना, नहीं तो चूना बेकार हो जायेगा।"

म्राग चार दिनों तक दहकती रही, लोग भट्टे के पास ही जमे रहे।

देखते-देखते लकड़ियों का पहाड़ ख़त्म होने लगा। कलताय को डर लगा कि लकड़ी कम पड़ जायेगी ग्रौर उसने लगभग तीन वर्ष पहले किसीकी छोड़ी हुई सड़ी सूखी घास लाने को कहा।

धीरे-धीरे रोड़ी की ऊपरी तह लाल हो उठी। हर कंकर दहकते ग्रंगारे-सा लग रहा था। श्रकशाल ने मिट्टी सानने को कहा।

उसमें खूब सारा भूसा मिलाकर गाढ़ा साना गया श्रौर ऊपर से रोड़ी डाली गयी। जब भट्टा बन्द कर दिया गया तो उसने हुक्म दिया,

"ग्रब सब ग्राग से दूर हट जाग्रो! भट्ठे का दरवाजा तैयार करो! पेंदे को जल्दी से लीपना होगा!"

श्रपना काम समाप्त करने के बाद थककर निढाल हुए किन्सु ख़ुशी से फूले न समाते लोग झोंपड़ी में जमा हुए।

"तीन दिन बाद भट्टा खोलकर उसमें से चूना निकाला जा सकता है," ग्रक्शाल ने ग्रपनी छोटी-सी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा।

"हम ऊपरी कुगालिन्की की तरफ़ लकड़ी का कोयला बनाने जायेंगे। श्रीर तुम अस्कार, बाक़ी लोगों के साथ गांव लौट जाओ। सपार से कहना कि वह बक्सों समेत दो पहियों की गाड़ियां भिजवा दे। हम चूने से लदी एक गाड़ी गांव रवाना कर देंगे श्रीर घरवालियों में बांट देंगे। बाक़ी चूना सीधे बाजार ले जायेंगे! हम यहां दो दिन बाद लौट श्रायेंगे। कोयला बनाने में ज्यादा वक़्त नहीं लगेगा।"

रवाना होने से पहले कलताय ने अस्कार को एक ओर बुला लिया भ्रौर एक कपड़े में बड़े सलीके से लपेटा हुम्रा लकड़ी का चम्मच दिया। "आयसलू को दे देना। अर्कले में। समझे?" वह मुस्कराया।

\* \* \*

ग्रस्कार ने जब कलताय की पोटली ग्रायसलू को दी, तो उसके गाल लाल हो गये ग्रौर उसने चोरी से चारों ग्रोर देखकर ग्रस्कार के होंठों का चटखारे के साथ चुम्बन ले लिया।

"बिगाड़ डालोगी लड़के को! उसे बिलकुल जवान म्रादमी की तरह चूम रही हो। देखो, उसकी जबान मत काट लेना, गूंगा हो जायेगा," पीछे से खिलखिलाकर हंसने की म्रावाज म्रायी। ग्रस्कार ने ग्रायसलू को धक्का दिया, तो जुउरेश को खड़ा पाया। उसे पता ही नहीं चला कि वह कब वहां ग्रा पहुंची। लड़की की ग्रांखें कुछ ग्रजीब ढंग से चमक रही थीं। ग्रस्कार समझ न सका कि यह ताना है, तिरस्कार है या मजाक़। उसने यंत्रवत ग्रपने होंट भींचकर कहा, "सलाम!"

जउरेश ने कोई जवाब नहीं दिया। ग्रस्कार कच्चे घर की म्रोर चल दिया।

"क्या हुग्रा है तुम्हें लड़की, डाह कर रही हो क्या? मैं तो तुम्हें ग्रभी तक बच्ची ही समझती रही थी," श्रस्कार को श्रायसलू की श्रावाज सुनाई पड़ी। "मुंह मत फुलाग्रो। वक्त ग्राने पर सब मालूम पड़ जायेगा। छिपाने की क्या बात है, मैं ग्रभी ही बता सकती हूं। यह कलताय ने भेजी है। मैं ईमानदारी से तुम्हारे भाई का इन्तजार कर रही थी। लेकिन वक्त तो निकलता जा रहा है! झुर्रियां पड़ने लगीं।"

श्रस्क़ार ने इसके श्रलावा श्रौर कुछ न सुना। कच्चे घर में श्रकेली श्रा-यसलू श्रपने हाथों में कलताय का चम्मच उलटती-पलटती श्रायी, मानो उसकी समझ में नहीं श्रा रहा था कि यह किस काम श्रा सकता है।

"ज़ उरेश गांव चली गयी। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। बता तो बहुत पहले ही देना चाहिए था। लेकिन शर्म आती थी। बहुत अच्छा हुआ कि यह काम इतनी आसानी से हो गया," उसने एक ठंडी सांस ली। "क्या यह सब बेवकूफ़ी है? समझ में नहीं आता।"

श्रायसलू काफ़ी देर तक अपने दुखद विचारों में डूबी बैठी रही। इन क्षणों में वह बहुत सुन्दर लग रही थी। घनी काली भौंहों, आंखों को क्क रही लम्बी बरौनियों श्रौर चेहरे के गेहुएं रंग के कारण वह क़जाख़ी परी-कथाओं की सुन्दरी-सी लग रही थी। श्रस्क़ार उसकी भ्रोर देखते हुए जउरेश के बारे में सोचने लगा। उसके मन में चिन्ता-सी जाग उठी।

"हम लोग भी क्या ग्रनाथों की तरह बैठे हुए हैं। काम शुरू करना चाहिए," ग्रायसलू ने खड़ी हो रूमाल सिर पर डाल लिया। "ग्रस्कार-जान, चश्मे में छिपाया हुग्रा डिब्बा उठा लो। उसमें दूध है। उसे गांव में कातिपे चाची को दे देना। तुम तो जानते ही हो, उनके छः बच्चे हैं। दो बीमार हैं। उनके यहाँ तो खरसैली बकरी तक नहीं है। लेकिन बच्चों को तो दूध चाहिए ही। मैं कल उनके घर गयी थी। सब नंगे फ़र्श

पर सोते हैं। बच्चे छोटे हैं, पित मारा गया। सपार ने बचा गोश्त उन्हें दे दिया। दूध दुहते वक्त मैंने यह दूध छिपाकर रख लिया था। मेहरबानी करके, उन्हें ले जाकर दे दो।"

दोपहर के खाने के बाद गांव जाते समय ग्रचानक ग्रस्कार को ग्रमीर-बेक मिल गया।

"ऐ, ज़रा रुकना। कहां से म्रा रहा है? क्या पहाड़ियों में काम खत्म हो गया?"

"बुझा चुना तैयार हो गया। ग्रब बस उसे ढोकर लाना है।"

"बहुत श्रच्छी बात है। ग्रौर तेरे इस डिब्बे में क्या है? ज़रूर दूध या मलाई चुराकर ला रहा होगा?!" ग्रमीरबेक के घोड़े से टकराकर श्रस्क़ार गिरते-गिरते बचा।

"मैं चोर नहीं हूं।"

"ग्रच्छा, चल ढक्कन खोल!"

"लो!" श्रस्कार ने घोड़े के मुँह के स्रागे स्रंगूटा दिखाया।

"क्या? तू मुझे ग्रंगूठा दिखा रहा है?" श्रमीरबेक चिचियाया श्रौर घोड़े से कूदकर ग्रस्कार के चाबुक मार डिब्बा पकड़ लिया।

ग्रस्कार ने उसके सीने में जोर से हाथ मारा श्रौर डिब्बा उससे वापस छीन लिया। दूध ढुल गया।

"गीदड़ कहीं का! यह तेरे गले में फंस जाये," लड़के ने खाली बर्तन अमीरबेक के आगे पटक दिया।

"शैतान के बच्चे!" भ्रमीरबेक ने भ्रस्कार की गर्दन भ्रपनी उंगलियों के क्षौलादी शिकंजे में जकड़ ली भ्रौर घुटनों से टक्करें मारता हुम्रा उसे दफ़्तर में घसीटने लगा।

लड़का चारों म्रोर देखता रहा कि शायद कोई उसे बचा ले, लेकिन सारे रास्ते सुनसान पड़े थे। केवल एक छोटा बच्चा लोहारख़ाने को भागा जा रहा था।

अमीरबेक ने घोड़ा बाहर छोड़ दिया, अस्कार को दफ्तर में धकेल कुंडी चढ़ा दी और उसे जोर से लात मारी। लेकिन लड़के का आत्म-सम-पर्ण करने का कोई इरादा नहीं था — उसने उछलकर उसके सीने और ठो-ड़ी में सिर से चोट मारी। अमीरबेक कराह उठा, उसने अस्कार को गि-रा दिया और जोर-जोर से पैरों तले रौंदने लगा। ग्रस्कार के मुँह से एक शब्द भी नहीं निकला, उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन उसके दिल को कड़्वाहट, रोष ग्रौर घोर ग्रपमान कचोटे डाल रहे थे। ग्रमीरबेक बिना मार के निशान छोड़े ग्रौर हिंडुयां तोड़े उसे कुशलतापूर्वक पीट रहा था। फिर वह ग्राराम से सीधा खड़ा हो गया ग्रौर ग्रपने कपड़े ठीक कर उसने ग्रपने हाथ पोंछ लिये।

"ग्रब तू बच्चा-सा तो नहीं दिखता। चुप क्यों है? मैं तुझसे ग्रौर बदला लूगा। तेरा बाप ग्रपनी कृत्र में करवटें बदलने लगेगा। मैंने उससे कहा था कि ग्रमीरबेक से छेड़छाड़ करना ग्रच्छा नहीं होगा। ग्राज से तेरे लिए स्कूल का दरवाजा बंद हो गया। मुझे पता है, तेरा हिमायती कौन है। ग्रब सब ख़त्म हो गया। तुझे रेगिस्तान में भेज दूंगा। तू ही तो उस रात मेरे घोड़े को डराकर मुझे ग्रपाहिज कर देना चाहता था न? क्यों? बता कितना दूध चुराया, किसने तुझे दूध दिया ग्रौर तू उसे कहाँ ले जा रहा था?"

## ग्रस्क़ार चुप रहा।

"मैं तुझसे उगलयाकर ही रहूंगा," वह फिर अस्कार पर लपका। किसीने जबरदस्ती दरवाजा खोल डाला। अमीरबेक मेज की तरफ़ हट गया। दहलीज में केनेखान लोहार दिखाई दिया। वह आस्तीनें ऊपर चढ़ा-ये और घूंसा ताने खड़ा था। आग से धुंधली पड़ी आंखें घनी भौंहों के नीचे से अमीरबेक के चेहरे को घूर रही थीं। अमीरबेक पीला पड़ गया, उसने मेज का किनारा पकड़ लिया। अस्कार को कमर में बड़ा तेज दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन वह उठ खड़ा हुआ।

"यह छोकरा सामूहिक फ़ार्म का माल चुराता है। मैं इससे पूछ रहा हूं ग्रौर यह जवाब देने के बजाय मुझे घूंसे मार रहा है। मैं इसके बाप के बराबर हूं। सोवियत सरकार इसे स्कूल में शिक्षा देती है, हालांकि इसका बाप... लेकिन यह चुराता है। हम इसे सब चीजें देते तो हैं..."

"हुकूमत तो हमारे यहाँ सोवियतों की है, न कि तेरी। तू कौन हो-ता है हर वक़्त इसके बाप को गाली देनेवाला?" केनेख़ान ने कठोर आ-वाज में कहा। "चल बेटा," उसने अस्कार को सम्बोधित किया। उस-की आवाज कुछ नरम हो गयी थी। "तू दुखी मत होना, अस्कारजान। लोग कहते हैं 'बहादुर और ईमानदार आदमी जनता के लिए ही पैदा हो-ता है और जनता के लिए अपनी जान दे देता है, भलाई को याद हमेशा बनी रहती है। अभीरबेक ने जो कुछ तेरे बाप के बारे में कहा, उसे पर विश्वास मत करना। जब म्रादमी मरता है, तो सिर्फ़ गीदड़ ही खुश होकर चिल्लाता है। लगता है, कुछ ग़लती तेरी भी है। बड़ों से बदत-मीज़ी से बोलना बुरी बात है। "

अस्क़ार ने सपार को कुछ नहीं बताया। कुछ दिनों के बाद उसे मालूम पड़ा कि सामूहिक फ़ार्म के कार्यालय की बैठक में कातिपे चाची को एक दुधार गाय देने का फ़ैसला लिया गया। अमीरबेक ने धमकी दी कि वह पार्टी की ज़िला समिति में शिकायत करेगा कि अध्यक्ष की ग़लतियों के कारण सामूहिक फ़ार्म सरकार को दिये जानेवाले दूध और मक्खन का को-टा पूरा नहीं कर पा रहा है।

सपार इससे नहीं घबराया, उन दिनों वह बहुत प्रसन्न था। चूने की बिकी से मिली रक्षम से उन्हें ग्राटा ग्रौर गेहूं मिल गये थे। ग्रौरतें घरों में सफ़ेदी करने लगीं। गांव उजला हो उठा। फ़सल की कटाई शुरू होने में कुछ ही दिन बाक़ी रह गये थे। सपार रोजाना देखने जाता था कि जौ की फ़सल कैसे पक रही है...

\* \* \*

युद्ध के बाद हो रही पहली कटाई पर सारा गांव निकल आया। सब लोगों में पहली दस पूलियां बनाकर उन पर रंग-बिरंगे फ़ीते बांधने की होड़ लगी हुई थी। सब अपने-अपने काम में व्यस्त थे, इसीलिए जेकेन-कोसे हांफ़ता हुआ कब आया, यह किसीको पता नहीं चला।

"सपार-म्रग़ा कहाँ है, सपार-म्रग़ा कहाँ है?" वह घबराया हुम्रा कभी एक से पूछता था, कभी दूसरे से।

"भागने-दौड़ने से तो अच्छा होता कि हंसिया लेकर कुछ काम करता!" एक अौरत चिल्लायी।

"ग्ररे, मुसीबत ग्रा गयी, ग्रौरतो! पुलिस ग्रायी है ग्रौर उनके साथ कोई ग़ुस्सैल ग्राया है। सपार-ग्रग़ा को पूछ रहे हैं..."

"हाय ग्रल्लाह! क्या कह रहा है, जेकेन?!" दमेश-ग्रापा ग्रचंभे में पड़ गयी। "शायद जांच-पड़ताल के लिए ग्राये होंगे," सपार ने कहा ग्रौर धौले माथेवाले पर सवार हो गांव की ग्रोर चल दिया।

हंसी-मज़ाक़ बंद हो गया। लोग चुपचाप एकाग्र मन से ग्रपना काम करते रहे। केवल जौ के सूखे डंठलों पर हंसियों के चलने की तेज ग्रावाज़ें सुनाई दे रही थीं। कटाई करनेवाले रह-रहकर रास्ते पर चिन्तापूर्ण दृष्टि डाल रहे थे। कुछ देर बाद जेकेन-कोसे की झुकी ग्राकृति फिर दिखाई दी। लोग काम छोड़, ग्रपनी कमर सीधी कर चुप खड़े उसकी प्रतीक्षा करने लगे।

जेकेन में हमेशा की सहजता और फुरती नहीं रही थी, वह धीरे-धीरे चल रहा था। उसके पीछे-पीछे धौले माथेवाले पर सपार की जगह अमी-रबेक बैठा हुआ आ रहा था। लोगों को लगा कि कोई बुरी बात हुई है।

"जल्दी बताम्रो, क्या हुम्रा!" स्रौरतें चिल्लायीं।

"उसे पकड़कर ले गये," जेकेन की श्रावाज कांप उठी श्रौर उसके झुरींदार गालों पर श्रांसू ढुलकने लगे...

"हाय, यह क्या हो गया, लोगो!.." सपार की पत्नी चिल्ला-यी।

कलताय हंसिया एक ग्रोर फेंक ग्रमीरबेक की ग्रोर लपका। , "यह तेरी ही करतूत है!"

वह म्रमीरबेक को नीचे घसीट स्वयं धौले माथेवाले पर सवार होकर सीधा जिला मुख्यालय दौड़ा। उसका सफ़ेद कुरता हवा में फड़फड़ा रहा था...

\* \* \*

"जो जिस थाली में खाये, उसी में छेद करने लगे, तो वह किसी काम का नहीं हो सकता," दमेश-आपा को जब अमीरबेक के सामूहिक फ़ार्म के अध्यक्ष बनने की ख़बर मिली, तो उसने कहा। "उसने सिर्फ़ अपनी प्रतिष्ठा धूल में नहीं मिलायी है, बिल्क सपार की शिकायत करके उसने हम पर भी थूक दिया है।"

"तुम्हारी बात ठीक है, बहन," केनेख़ान ने कहा, "लेकिन हम क्या कर सकते हैं? किसके पास जायें, किसे बतायें यह बात? हमारी

· Lest बात कौन समझेगा? घोड़े को जब श्रपने झुण्ड की याद आ़ती है, तो वह मिट्टी खोदने लगता है, श्रौर श्रादमी को जब श्रपने दोस्तों की याद श्राती है, तो वह घोड़े पर काठी कस, लगाम खींच उनसे मिलने चल पड़ता है। मेरा भी उस टेकरी पर ग्रपने दोस्तों के पास पहुंचने को जी चाह रहा है..." केनेखान ने कब्रिस्तान की श्रोर इशारा किया।

"छी, छी, ग्रपनी जबान पर ऐसी बातें न लाग्रो। क्या कह रहे हो? किससे इतना डर गयें कि कब्र में जाने को तैयार हो गयें?"

"मैं डरता नहीं हूं, बहन, मेरा दिल दुखता है, सपार के लिए दुख होता है। वह ग्रपने लिए थोड़े ही काम कर रहा था। लेकिन देखो, क्या हो गया। कहते हैं, उसने क़ानून तोड़ा। कृषि सहकारी संघ के नियमों, सर-कार के निर्णयों के ख़िलाफ़ चला। जिला समिति के ग्रधिकारी ने कहा कि सपार सामूहिक फ़ार्म के उत्पादन के विकास में ग्रड़चनें डाल रहा था। कहता है, वह चूना निकालने लगा, ईंटें बनाना चाहता था, दूध का ग्रपव्यय कर रहा था। इसीलिए उसे दूसरे सामूहिक फ़ार्म पर भेज दिया गया, जिससे कि वह सुधर जाये!"

"लेकिन वह यह सब कर किसके लिए रहा था? क्या अपने लिए? वह दूध भूखों को देता था, खाने-पीने की चीज़ें सामूहिक फ़ार्म के किर्मियों को ही तो देता था। वह चाहता था कि हम लोग दुनिया देखों, गांव अपने पैरों पर खड़ा हो जायें। इसीलिए उसे लिखित चेतावनी दी गयी, दूसरे गांव भेज दिया गया..."

"ग्राख़िर किसकी बात सही है? क्या ग्रमीरबेक की?"

"उसी ने सपार की शिकायत की थी न? सच सच बताग्रो!" केनेखान ने कलताय का हाथ कसकर पकड़ लिया। "ग्रगर यह सच है, तो ग्रमीरबेक से बात मैं करूंगा," केनेखान ने ग्रपना जोरदार घूंसा तानकर दिखाया।

"नहीं, रहने दो, केनेख़ान, इसका कुछ नतीजा नहीं निकलनेबाला," कलताय ने कहा। "वह बड़ा ख़तरनाक ग्रादमी है। मैं कुछ नहीं कर पाया। ग्रमीरबेक को जिला मुख्यालय में बहुत पहले से जानते हैं, उस पर भरोसा करते हैं। फिर क़ानून के मुताबिक़ हम ग़लती पर थे। कोई धारा ऐसी नहीं है, जो हमें चूना ग्रीर ईंटें पकाने की इजाज़त देती हो।"

"तुम फिर 'क़ानून' की बात करने लगे। यह क़ानून किसकी तरफ़

है ? कभी चरवाहे एक दूसरे से कहते थे — 'जितनी चादर देखो, उतने ही पैर पसारो। हमारी चादर का काम तो भेड़ की खाल का फटा हुग्रा कोट ही देता था। इससे ज्यादा का सपना देखने की तो हम हिम्मत भी नहीं कर सकते थे, " केनेख़ान ने टाल लगानेवाले को गेहूं की एक बड़ी-सी पूली देते हुए कहा।

श्रस्कार खिलहान में काम कर रहा था। वह गधे पर पानी लादकर घास से साफ़ किये हुए खेत पर छिड़क रहा था। फिर इसे समतल करने लगा ताकि यहां श्रनाज इकट्ठा किया जा सके। जब गधा थक जाता, तो वह उसे खोल देता श्रीर पूलियां देनेवालों की मदद करने लगता।

वह पहले से ग्रधिक गुमसुम श्रीर उदास हो गया श्रीर जो कोई काम उसे सौंपा जाता बिना ना-नुकर किये कर देता था। उसके चारों ग्रोर जो कुछ हो रहा था, उसे समझ पाना उसके लिए कठिन था। सपार-श्रगा को सभी प्यार करते थे, सभी उसकी इज्जत करते थे। लेकिन कोई भी बीच-बचाव न कर सका, कलताय भी ग्रसमर्थ रहा। श्रमीरबेक को न कोई प्यार करता था, न उसका श्रादर, लेकिन उससे सब डरते थे। ग्रस्कार भी डरता था।

पिछले कुछ दिनों से ग्रस्कार गाँव नहीं जा रहा था, उसे जहाँ जगह मिल जाती, वहीं सो लेता — कभी सूखी घास की टाल में, कभी ग्रस्तबल की छत पर। ग्राज उसे दमेश चाची ने ग्रपने पास बुलाया था। वह भी इन दिनों खलिहान में ही पूलियाँ बांधनेवाले की मदद कर रही थी।

काम रात काफ़ी देर गये ही ख़त्म हो पाया। थकी हुई दमेश-श्रापा ने चिराग़ की रोशनी में श्रस्कार के कपड़ों को रफ़ू करने की सोची। तभी जोमार्त श्रा गया।

"तुम्हें नीन्द नहीं स्रा रही है क्या?" दमेश-स्रापा ने पूछा। "मैं ग्रस्कार के पास स्राया हूं।"

"ग्रच्छा, भीतर चले जाग्रो। लेकिन उसे नीन्द की जरूरत है।" जोमार्त बैठ गया ग्रौर ग्रपने नाख़ून कुतरने लगा।

"कहो," ग्रस्कार ने धीरे से ग्रपने दोस्त की बग़ल में टहोका मारा। "मैं तूनकूरूस गया था, स्कूल में।"

"यानी तुमने ग्रपनी खोज दिखा दी। फिर क्या हुग्रा, किसका मज़ार था? क्या हमने किसी नये तथ्य का पता लगाया है?" ग्रस्कार मुस्कराया।

"नहीं। मैं कुछ श्रौर कह रहा था ... तुम उस भेंगे मुख्याध्यपक की जानते हो जो भौतिक विज्ञान पढ़ाता है।"

"हाँ, एक बार उसे देखा था।"

" उसने कहा कि तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया है।"

"किस लिए निकाल दियां?" दमेश-ग्रापा ने गुस्से में पूछा।

"वह कहता है कि तुम्हारा वहां पढ़ना ग्रनुचित है . . . "

"मैं उनके स्कूल पर थूकता हूं! मैं भ्रागे पढ़ना नहीं चाहता, मुझे भ्रौर कुछ नहीं चाहिए।" लड़के का चेहरा उतर गया भ्रौर उसने दीवार की भ्रोर मुँह फेर लिया।

जोमार्त ने देखा उसके कंधे कांप रहे हैं . . . .

"शांत हो जास्रो, बेटा!" दमेश ने कठोर स्वर में कहा। "तुम छोटे बच्चे नहीं हो, रोने की कोई बात नहीं है। स्रांसू बहाना तो मांस्रों का काम है। खुदा के शुक्र से स्रब तुम बड़े हो गये हो स्रौर किसी को स्रपनी बेइज्ज्ञती नहीं करने दोगे।" दमेश-स्रापा सोच में डूबी हुई धीमे स्वर में बोल रही थी। "तुम बहुत घूम चुके हो, हर जगह स्रपना रास्ता ढूढ़ लोगे। तुम्हें वहाँ से कोई नहीं निकाल रहा है, तुम काम करते रहो। पतझड़ में देखा जायेगा। सही रास्ता ढूढ़ पाना मुश्किल होता है, स्रस्कार-जान। मां बचपन से ही स्रपने बच्चों से रोटी के छोटे टुकड़े उठाने को इसलिए नहीं कहती कि वह कंजूस होती है, बिल्क इसलिए कि स्रनाज के हर दाने में स्रादमी की मेहनत लगी होती है। जो अच्छी तरह मेहनत करना सीख लेता है, वह ईमानदारी से जी सकता है... यह सच है कि जिन्दगी का सफ़र स्रकेले करना स्रासान नहीं होता। लेकिन भले स्रादमी रास्ते में हमेशा मिलते रहते हैं।"

दमेश-स्रापा काफ़ी देर तक बोलती रही, वह न केवल श्रस्कार को तसल्ली दिला रही थी, बल्कि श्रपने ग्राप को भी। कभी-कभी लड़ाई में मारे गये बेटे की ग्रौर पित की, जिसे वह जवानी में ही खो बैठी थी, याद ग्राती, तो दिल बैठने लगता, इस बातचीत से वह ग्रपना दिल बह-ला रही थी।

चिराग़ टिमटिमा रहा था। जोमार्त को गये काफ़ी देर हो चुकी थी, ग्रस्कार सो चुका था। वह ग्रस्कार की फटी क़मीज़ को सीती हुई ग्रपनी जिन्दगी के बारे में सोचने लगी। वह कभी बेकार नहीं बैठ सकती थी। श्रक्तूमावालों को इस श्रौरत की सहनशीलता श्रौर शांत प्रकृति पर श्रा-श्चर्य होता था श्रौर वे उसका ग्रादर करते थे। युद्ध के दिनों में उसके कमरे में हर श्रनाथ को शरण मिल जाती थी। खेत में श्रौर घर में वह एक समान एकाग्रवित्तता से काम करती थी। बच्चों व सहेलियों के लिए उसके होंठों पर सदा मुस्कराहट खेलती थी श्रौर दिल में प्यार। केवल श्रांखों के श्रास-पास की शोकसूचक कालिमा श्रौर बालों की सफ़ेदी ही मां के दुख के बारे में बताती थीं।

सपार उसका समवयस्क था और उसके स्वर्गीय पित का मित्र था, इसीलिए दमेश-आपा उसे अपना सहारा मानकर उससे सलाह लेने जाती। सपार के परिवार के साथ उसके सगों जैसे सम्बन्ध थे। अब सपार भी नहीं है, उसे दूसरे गांव में भेज दिया गया... अब क्या होगा?

ग्रस्कार कलताय के साथ-साथ रहने श्रौर श्रमीरबेक की नजरें बचाकर चलने की कोशिश कर रहा था। उसे डर था कि वह उसे रेतीले इलाक़ें में भेज देगा। वह चिन्ताग्रस्त श्रौर शंकाशील हो गया। उसे दूसरों से बुरे कपड़ें पहनने पर शर्म श्राती थी।

"तुम मुँह लटकाये क्यों चलते हो ?" एक बार जाउरेश ने उससे खेत में मिलने पर पूछा।

ग्रस्कार को उसकी ग्रांखों में दया की झलक दिखाई दी श्रौर इससे उसका दिल ग्रौर भी ज्यादा कुढ़ गया। ग्रस्कार ने पहली बार महसूस कि-या कि इस सुन्दर लड़की के पास खड़ा होने पर वह कितना बेतुका, तुच्छ ग्रौर फटेहाल लगता है। एक बार ग्रस्कार उससे खिलहान में मिला। वह परेशान ग्रौर डर के मारे पीली पड़ी हुई खड़ी थी।

"तुम्हें क्या हो गया है, जउरेश?" उसके मुँह से निकल गया। "क्या तुमने नहीं सुना? फिर युद्ध छिड़ गया।"

"युद्ध नहीं, ब्रममारी," उसके पास पहुंचे जोमार्त ने उसकी बात ठीक की," जापान के शहर पर भ्रणु-बम गिराया गया है। लाखों श्राद-मी पलक झपकते मारे गये।"

"हाय भ्रल्लाह, लोगों को किस बात की सजा मिल रही है?" दमेश-भ्रापा फुसफुसायी। ऐसा लगा जैसे हिरोशिमा की मांभ्रों की पीड़ा वह खुद भ्रनुभव कर रही हो। "क्या इस शहर में मरों को दफ़नाने लायक लोग जिन्दा बचे हैं?" किसी ने उसे जवाब नहीं दिया।

"यह हुजूम कैंसा लगा हुम्रा है? तुम लोग ठंडी सांसें क्यों भर रहे हो? युद्ध तो युद्ध ही होता है। श्रीर जहाँ तक जापानियों का सवाल है, तो वे भी जर्मनों जैसे ही हैं। चलो सब श्रपनी-ग्रपनी जगह पर जाग्रो, काम क्यों बन्द कर रखा है?" नया ग्रध्यक्ष धौले माथेवाले पर सवार हो ग्रा पहुंचा।

"ए, ग्रमीरबेक, सभी लोग एक से होते हैं। हर मां श्रपने बच्चों को प्यार करती है। लोगों के दुख के बारे में ऐसी बातें नहीं कहनी चा-हिए। लगता है तुमने खुद कभी कोई दुख नहीं उठाया है," दमेश-ग्रापा ने रूखे स्वर में कहा।

"बौखला मत, बुढ़िया, कांव-कांव मत कर!"

"सेरा दिमाग़ ठीक है, ग्रमीरबेक। हर ग्रादमी कोड़े ग्रौर बदजबान से नहीं डरता है। ग्रपनी करतूतों पर ध्यान दे, तो बेहतर रहेगा।"

"तुम लाल-पीली क्यों हो रही हो? क्या मैंने तुम्हें कुछ बुरा कहा? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि काम रुका पड़ा है," ग्रमीरबेक जाते हुए बड़बड़ाया। ग्रस्कार को देखकर वह उसकी ग्रोर गया। "तू तैयार रह-ना। रेगिस्तानी इलाक़े में भेड़ों के फ़ार्म पर जाना होगा, वहीं काम करेगा।"

"यह वहां रह चुका है। बहुत हो चुका! जल्दी ही इसे स्कूल जाना होगा," कलताय बीच में टोका।

"कौन-सा स्कूल? इसे निकाल दिया गया है..." कलताय लंगड़ाता हुन्ना अस्कार के पास पहुंचा, "सुना?"

भ्रस्कार ने स्वीकृति में सिर हिलाया।

"तो श्रब काम छोड़ दो। मेरे घर जाकर मेरा फ़ौजी श्रोवरकोट ले लो। लो, यह भी तुम्हारे लिए है," उसने बिरिजिस की जेब में से मुड़े- तुड़े नोट निकाले। "यह तुम्हारे काम श्रायेंगे। श्रमीरबेक ही सब कुछ नहीं है। यहां से निकाल दिया गया तो क्या हुश्रा दूसरी जगह भरती कर लेंगे। तुम्हारी पढ़ाई छुड़वाने का हमें बहुत पाप लगेगा। तुम्हारे पिता की श्रात्मा के प्रति हम यह श्रन्याय कभी नहीं कर सकते, भइया," कलताय की श्रावाज कांप उठी। "दमेश!" उसने श्रावाज दी। "भण्डारी से श्रा-टा लेकर लड़के को रास्ते के लिए कुछ पका देना। मैं श्रभी तुम्हें काग्रज

लिखे दता हूं। कल इसे रवाना कर देना। कितनी बुरी बात है, लड़की हमारे पास ऐसे लौट ग्राया था, जैसे ग्रपने घर ग्राया हो, ग्रौर हमने उसकी टांगें पकड़कर उसे बाहर निकाल दिया। खुद ही धकेल रहे हैं... उसके होंठों पर कड़वी मुस्कराहट खेल गयी। "ख़ैर, कोई बात नहीं, ग्रस्कार। मैंने जैसा कहा, वैसा ही करो।"

कलताय तेज क़दमों से कोठरी की स्रोर चल दिया। फिर उसने मुड़कर ग्रस्कार को स्रावाज दी,

"देखो, बिगड़ना मत। श्रपनी श्रौर दूसरे लोगों की बदनामी मत कर-ना। श्रगर तुम्हारे पिता के बारे में पूछें, तो कह देना कि मारे गये। कम्युनिस्ट थे। बाक़ी बातों से तुम्हें कोई मतलब नहीं, पढ़ते रहना!" कलताय ने कोठरी में जाकर दरवाजा जोर से बन्द कर दिया।

अस्कार चुपचाप टाल पर जा पहुंचा और काफ़ी देर तक घास में छिपा लेटा रहा। वह नहीं जानता था कि एक दिन बाद वह कहां जायेगा। अर्केले निर्णय करना काफ़ी कठिन होता है। उसने कभी आनेवाले कल के बारे में नहीं सोचा था। और अब यही सोचकर कि आगे क्या होगा, वह चिन्तित हो उठता था।

शाम को जोमार्त फिर भ्राया।

"मैंने ग्रफ़वाह सुनी है कि श्राज कल लेनिन्स्क में शिझण-विद्यालय खु-लनेवाला है। क्या वहां जाश्रोगें? मैं भी स्कूल से श्रपने काग्रजात निकल-वाये लेता हूं। भौतिक विज्ञान पढ़ानेवाला भेंगा श्रध्यापक कहता है कि विद्यालय में पढ़ने के इच्छुक छात्रों की संख्या कम होगी श्रौर हम श्रासानी से भरती हो जायेंगे।"

कहीं दूर से गायनी का दर्दभरा गीत सुनाई दे रहा था। लगता था जैसे वह पहाड़ से लौटते समय रो रही थी। गांव में हमेशा की तरह सन्ना-टा छाया हुम्रा था।

\* \* \*

विद्यालय में पढ़ने के इच्छुक नौजवानों की संख्या वास्तव में कम रही। ग्रस्कार बिना किसी कठिनाई के प्रवेश-परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। छोटे-से तंग छात्रावास में उसे जोमार्त के साथ रहने की जगह मिल गयी।

जोमार्त ने मज़ार के बारे में लिखा अपना विवरण इतिहास के अध्या-पक को दिखाया, पूराने जमाने के बारे में उनकी कहानियां सूनकर वह बहुत प्रभावित हुन्ना, उसे स्मारकों का शौक लग गया। वह पत्थर की मुर्ति-यों, मज़ारों श्रादि की खोज में दिन भर पहाड़ों में भटकता रहता, कि-ताबें उलटता-पूलटता रहता। क्योंकि यह पूराना गांव किसी जमाने में जिले का बड़ा शहर था, इसलिए इसके पुस्तकालय में काफ़ी फटी-पुरानी ग्रौर पीली पड़ी पुस्तकों स्रौर पितकाएं बची थीं। इन्हीं के बीच उसे चहों के कूतरे काग़जों में गांव के केन्द्र में बनी जामा-मसजिद का विवरण मिल गया। मालूम पड़ा कि यह बहुत पुरानी इमारत है। इसकी **दी**वारों पर कभी पक्की मिट्टी की पट्टियां लगी थीं। मुसलमान उसकी खुबसूरती से म्राकर्षित होकर म्राते थे। यहां चीन म्रौर मंगोलिया से म्रानेवाले सौदागर ठहरते थे। जोमार्त भ्रपने चित्रों में मसजिद को उसका मौलिक रूप देने की कोशिश करताथा, यहीं, क़जाखस्तान श्रौर रूस की सीमा पर स्थित गांव में उसके बनाये जाने के कारणों का पता लगाने में लगा था। ग्रस्कार मसजिद के बारे में किये जानेवाले तर्क-वितर्कों श्रौर जोमार्त की दूराग्रहता से परेशान हो चुका था, जब वह म्रक्तूमा चला जाता, तो उसे बड़ी खशी होती। जोमार्त गांव से वापस लौटते समय दमेश की भेजी हई चीजें लाता, उसे वहां के समाचार सुनाता। श्रस्कार ने उसी से सुना कि कलताय ने भ्रायसलु से विवाह कर लिया है और शहर चला गया है। "वह भ्रमीरबेक की वजह से ही छोड़कर चला गया होगा," भ्रस्कार सो-चा करता। वह जोमार्त से, जो कुछ वह दमेश-भ्रापा, बाउकेन श्रौर सपार के बारे में जानता था, उगलवा लेता था। केवल जुउरेश के बारे में वह उससे कभी नहीं पूछता था। वह चाहता था कि जोमार्त स्वयं उसके बारे में बताये। लेकिन वह उसके बारे में कुछ नहीं बताता था, केवल संयोगवश एक बार उसके मुँह से निकल गया कि अगले वर्ष जुउरेश का भी लेनिन्स्क स्राने का इरादा है। स्रस्कार ने नहीं पूछा कि वह कब स्रौर किस लिए भ्रायेगी। लेकिन उसी क्षण से वह उसकी प्रतीक्षा करने लगा। एक बार उसने उसे सपने में देखा। वे दोनों साथ-साथ उसी हरे-भरे मै-दान में चल रहे थे, जहां उन्होंने भ्राक़-सूएक खेला था भ्रौर गायनी के गीत सुने थे। ग्रस्कार को उसके हाथों का स्पर्श ग्रौर उसके बालों की सु-गंध भी महसूस हई। लेकिन वह उसका चेहरा न देख सका, क्योंकि जुउ-

रेश सदा इस तरह श्रागे की घोर ग्रापना सिर झुकाकर चलती थी, मानो स्वयं ही ग्रापनी सुन्दरता पर लजा रही हो।

जउरेश के बारे में सोचते-सोचते ग्रस्कार भूल गया कि वह कक्षा में बैठा है। उसने यह भी नहीं सुना कि ग्रध्यापक ने उसे ब्लेक-बोर्ड के पास ग्राने को कहा।

"यह सो रहा है या सपने देख रहा है," एक विद्यार्थी ने भ्रावाज कसी।

"तब फिर उसे एक बार ग्रौर फ़ेल करना पड़ेगा," ग्रध्यापक ने कहा। "बहुत बुरी बात है, सेम्बिन। तुम पाठ तैयार नहीं करते ग्रौर कक्षा में जंभाइयां लेते हो।"

ग्रस्कार शर्म से पानी पानी हो गया।

"इसके लिए बड़ी मुश्किल होती है। यह काम भी करता है स्रौर पढ़ता भी है। कल इसने लकड़ी चीरने की मज़दूरी की थी। स्रापको तो मालूम ही है कि इसकी मदद कोई नहीं करता," कक्षा की मानीटर ल्यूदा ने उसका पक्ष लिया।

"क्या श्राप इसकी संरक्षिका हैं? मुझे मालूम है कि यह काम करता है, इसीलिए तो इससे ग्रच्छी पढ़ाई की ग्राशा करता हूं," ग्रध्यापक के स्वर में लेशमात्र भी कट्ता न थी।

"क्षमा कीजिये, मैंने यह भ्रापको नहीं, इन हंसी उड़ानेवालों को कहा है। इन्हें हंसते हुए शर्म भ्रानी चाहिए," ल्यूदा ने उन विद्यार्थियों की भ्रोर मुड़कर देखा।

ग्रस्कार ने उसे खा जानेवाली नजरों से देखा! लड़की भौहें सिकोड़ ग्रौर गाल फुलाकर ग्रपनी कापी के ऊपर झुक गयी। वह उसके चेहरे की बारीक रेखाग्रों को रुचिपूर्वक देखते हुए उसमें जउरेश से मिलते-जुलते लक्षणों को खोजने लगा।

अपने परिचित लड़कों को अस्कार जब विद्यालय की इमारत के पास के पुराने चर्चवाले बाग में लड़िकयों के साथ एकान्त में देखता, तो वह जिउरेश को याद कर उदास हो उठता। धीरे-धीरे उसकी कल्पना में सजी-संवरी लड़की की आकृति सजीव हो उठी और मन में सर्वथा नयी और अपरिचित भावनाएं जागृत हुईं।

उसका हृदय उज्ज्वल ग्रीर उत्तम विचारों से ग्रोत-प्रोत था।

उसके मन में भ्रपनी प्रियतमा के प्रति सच्चा प्यार जाँग उठा। उसके बारे सोचते-सोचते ग्रस्कार जीवन की कठिनाइयों का ग्रासानी से सामना करता था। युवक का स्वभाव बदलने लगा, वह शान्त ग्रौर गम्भीर हो गया।

न जाने कब वह चित्रकला और संगीत में रुचि लेने लगा। और आश्चर्य की बात थी कि वह दोनों कलाएं आसानी से सीखने लगा। शायद युवावस्था में ऐसा ही होता है। युवावस्था में सदा वही भावना प्रभावित और आकर्षित करती है, जिसका ज्ञान पहली बार होता है – चाहे वह मनुष्य के प्रति प्रेम हो या कला के प्रति।

जिउरेश शरद ऋतु में आ पहुंची। मालूम हुआ कि लेनिन्स्क में उसका चाचा रहता है। रिववार को वह अचानक विद्यालय के प्रांगण में आ पहुंची। उसको देखते ही अस्कार पीला पड़ गया, लेकिन वह इस पर ध्यान दिये बिना खुशी खुशी उससे दुआ-सलाम करके पढ़ाई के बारे में पूछने लगी। उसने यह भी बताया कि उसके चाचा ने उसे विद्यालय में प्रवेश लेने की बिलकुल मनाही कर दी है। "मुझे शिक्षकों की जरूरत नहीं है। मैं स्वयं शिक्षक हूं। तुम दसवर्षीय स्कूल पास कर लो तो बेहतर रहेगा," उसके चाचा ने उससे कहा था और उसे माध्यमिक स्कूल में भरती करवा दिया था।

एक बार शाम को जउरेश को अस्कार एक छोटी-सी कक्षा में मिल गया, जहाँ अकसर संगीत मण्डली अभ्यास करती थी। दुआ-सलाम के बाद जउरेश पुराने टूटे-फूटे पियानो के पास जा खड़ी हुई और धीरे-धीरे उसके कुँजी-फलक पर उंगलियां चलाती हुई किसी गीत की धुन बजाने की कोशिश करने लगी।

"यह कौनसा गीत है?" ग्रस्कार ने मौन भंग करते हुए पूछा श्रौर उसके पास श्रा खड़ा हुग्रा।

सूरज काफ़ी समय पहले ग्रस्त हो चुका था। कमरे में धुँधला प्रकाश था।

"गीत बजाना तो दूर की बात मैंने पियानो ही पहली बार देखा है।" "तुम सीख जाग्रोगी," कुंजी-फलक पर धीरे-धीरे चलती हुई उसकी उंगलियों को ग्रनजाने में छूते हुए उसने कहा।

वह मौन रही। वह भी मौन था, हालांकि इस समय उसे बहुत कुछ कहने की इच्छा हो रही थी। वह कहना चाहता था कि उसने उसकी कि- तनी प्रतीक्षा की, वह-उसे कितना प्यार करता है, लेकिन उसे शब्द नहीं सूझ रहे थे। जउरेश ने कुँजी-फलक को ज़ोर से दबाकर सावधानी से ग्रपनी उंगिलयां उसके हाथ के नीचे से निकाल लीं ग्रौर उठ खड़ी हुई।

"तुम बहुत श्रच्छी हो, जउरेश ..." उसे श्रपनी ग्रोर धीरे से खीं-चते हुए उसके मुँह से एकदम निकल गया।

"क्या करते हो, छोड़ो..." उसने धीरे से कहा ग्रौर ग्रस्कार को धकेल दिया।

वह जैसे नीन्द से जाग उठा। वह बचपन से ही अपने हृदय में उमड़ते किशोरावस्था सुलभ भावुकतापूर्ण उद्वेगों को दबा देने का आदी हो चुका था। लगता था बचपन से ही अनुभव होनेवाली किठनाइयां, ममता के बिना बीता जीवन, इन सब बातों ने उसमें सबसे महत्वपूर्ण गुण — आत्मविश्वास की हत्या कर दी थी। वह अपना पहला प्यार गंवाने से डरता था, उसे डर था कि किसी बात से वह उसे नापसन्द कर देगी। हालांकि जउरेश के "क्या करते हो" में प्रेम की झलक थी, किसी प्रकार की नाराजगी नहीं थी, लेकिन वह पीछे हट गया। हिलने-डुलने और कोई असुधार्य गलती कर बैठने से डरता हुआ वह स्तम्भित खड़ा रह गया।

जिउरेश खिड़की की श्रोर मुड़कर उसकी प्रतीक्षा करने लगी। चांद की फीकी किरणें उसके चेहरे को हल्का रोशन कर रही थीं। वह सारी दुनिया को भूलकर उसकी प्रतीक्षा कर रही थीं। लेकिन उसे उसके पास जाने का साहस नहीं हो रहा था। तब उसी ने लड़के को धीरे से श्रावाज दी।

युवक ने झिझकते हुए उसकी श्रोर क़दम बढ़ाये। जउरेश ने सिर उठा-या। वह उसकी मर्मभेदी दृष्टि श्रीर होंठों के सामीप्य से कांप उठा।

"कुछ कहो तो," जाउरेश ग्रधीरता से फुसफुसायी।

उसने उसे ग्रपनी श्रोर खींच लिया श्रौर ग्रपना चेहरा उसके बालों में छिपा लिया।

"मैं कब से तुम्हें बताना चाहता हूं," अ्रस्कार ने उसे चूमते हुए सुख की अनुभृति से रुंधे गले से कहा।

उसने नहीं सुना कि कब किसी ने कमरे का दरवाजा खोलकर बिजली का बटन दबाया और कमरे में प्रकाश हो गया।



"म्रज्छा, तुम लोग हो? लगता है, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया!" एक जानी-पहचानी म्रावाज सुनाई दी।

जुउरेश श्रस्कार को धक्का देकर कमरे से बाहर भागी।

दरवाजे में जोमार्त खड़ा था। वह मुस्करा रहा था। ग्रस्कार को यह मुस्कान बुरी लगी। उसे अपने दोस्त से नफ़रत हो गयी। यह ग्रादमी उस-से एक बार घुड़दौड़ में जीत की ख़ुशी छीन चुका है। ग्रब उसने अपनी उपस्थिति से ग्रस्कार के जीवन की सब से प्रिय वस्तु को ग्रपवित कर दि-या। उसने वह देख लिया, जो हमेशा के लिए केवल दो व्यक्तियों की समृति में ही रहना चाहिए था।

"तुमने उसे बहुत श्रच्छी तरह जकड़ रखा था। क्या तुम में प्यार चल रहा है? मुझे तो मालूम ही नहीं था," जोमार्त पियानो के पास थ्रा खड़ा हुआ। "तुम खड़े क्यों हो? यहाँ हमारी इतिहास मण्डली श्रभ्यास करेगी श्रीर तुम उसके पीछे भागो। कसकर जकड़ लेना," उसने शरारती ढंग से श्रांख मिचकायी।

ग्रस्कार ने तैश में ग्राकर उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया।

"तुम ऐसी हरकतें छोड़ दो!" जोमार्त पीछे हट गया। "मैं कहता हूं, छोड़ दो! तुम सोचते हो, मैं छेद में से झांक रहा था। क्या तुम सोचते हो, मैंने यह जान-बूझकर किया? सिर्फ़ संयोगवश ऐसा हो गया... दुखी मत होग्रो, वह दयालु है, इनकार नहीं करेगी..."

श्रस्कार ने उसका गरेबान पकड़ लिया।

"पागल हो गये हो क्या? किसी लड़की की वजह से दोस्त से लड़ रहे हो," जोमार्त ग्रपने को छुड़ाते हुए चिल्लाया।

"यह लो संयोगवश स्राने के लिए भौर यह उसे दयालु कहने के लिए," स्रस्कार ने उसके गालों पर कई तमाचे जड़ दिये।

जोमार्त ने चिल्लाकर भ्रचानक सिर झुका लिया और श्रस्कार की ठोड़ी में टक्कर मारी। वे फ़र्श पर गुत्थम-गुत्था हो गये। इतिहास मंडली की बैठक में भ्राये लड़कों ने उन्हें बड़ी मुश्किल से भ्रलग किया।

अपने दिन सारे विद्यार्थियों को उनके झगड़े श्रौर जउरेश के बारे में मालूम हो गया।

"ग़लती तुम्हारी ही है। तुम पागल हो। मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी तो बरा नहीं किया था," जोमार्त सूजे होंठ लिये घूम रहे ऋस्कार से बडबडाता हम्रा कह रहा था।

लेकिन ग्रस्कार जोमार्त की बातों ग्रौर नाराजगी से इतना परेशान नहीं हो रहा था, जितना जुउरेश की नाराजगी से। जुउरेश के ताने उसके दिल में तीर जैसे चुभ गये।

"तमने ऐसा क्यों किया, बताग्रो क्यों किया? क्या मुझे बद-नाम करना चाहते थे . . . मार-पीट शुरू कर दी। यह जंगलीपन है। स्रब यह बात स्कूल में भी और घर में भी सब को मालुम हो गयी। तुम क्यों इतने निकम्मे हो गये हो?"

वे पराने बाग में रसभरी ग्रौर चिरयोमुखा के झुरमुट में एक जर्जर भोजवृक्ष की डालों के नीचे खड़े थे। जउरेश की म्रांखें डबडबा रही थीं। श्रीर वह उसे तसल्ली नहीं दिला पाया था। छात्रावास लौटकर वह कम्बल में लिपटकर रात देर गये तक ग्रपने प्रथम चुम्बन ग्रौर ग्रभी ग्रभी किये गये अपमान को याद करके रोता रहा . . .

युवक ने जुउरेश के आगे अपने को हमेशा के लिए दोषी मान लिया। ग्रब वह लोगों के सामने उससे नहीं मिल सकता था, उसे डर था कि लड़के उस पर हंसेंगे, लेकिन वह उसके बिना जी भी नहीं सकता था। वह किताबें उठाकर पढ़ने का बहाना करते हुए चिरयोमुखा के तले उस पगडंडी के पास कहीं बैठ जाता था, जिस पर से जुउरेश अकसर गुजरा करती थी। जब वह हल्के क़दमों से जल्दी-जल्दी चलती हुई वहां से गुजर-ती, तो अस्कार अपनी सांस रोके घनी घास में लेटा रहता। उसे मालूम नहीं था कि जउरेश उस घटना को लगभग भूल ही गयी है। उसके नये परिचितों, स्कूल के छात्रों भ्रौर विद्यार्थियों द्वारा उसमें प्रकट दिलचस्पी ने उसे म्राकर्षित कर लिया था। वह बहत म्रच्छा नाचना जानती थी म्रौर विद्यालय में भायोजित किये जानेवाले कंसटों भीर सान्ध्य-गोष्ठियों में निय-

<sup>\*</sup> चिरयोमुखा - एक प्रकार की काली चेरी जो स्वाद में खट्टी होती है।

कित रूप से जाती थी। उसे लड़कों की दिलचस्पी ग्रच्छी लगती थी ग्रौर उसे जोमार्त की कहानियां भी रोचक लगती थीं।

पहले गांव में ग्रस्कार उसे निराला ग्रौर विशिष्ट लगता था। दूर-दूरे के स्थानों की याता करने, कई शहर देखने ग्रौर रूसी भाषा जाननेवाला वह गांव का पहला लड़का था। ग्रौर ग्रब तो वह उसे केवल एक कष्ट-भोगी ग्रौर उसकी दूसरों के तानों तक से रक्षा करने में ग्रसमर्थ लड़का समझती थी। केवल ग्रस्कार के प्रति उसका काफ़ी पुराना लगाव ग्रौर उसका रोमांटिक-सा दिखनेवाला भाग्य ही उसको भूलने से रोके हुए थे। दिल ही दिल में वह जानती थी कि वह उसे प्यार करता है, इतना प्यार करता है, जितना ग्रौर कोई नहीं कर सकता, इसी कारण से वह उसके बारे में सोचे बिना नहीं रह सकती थी।

वे जब कभी मिलते, तो उन दोनों को वह मूर्खतापूर्ण ढंग से समाप्त हुई शाम, श्रधूरी बातें श्रौर झगड़ा याद हो ग्राते थे। इसी कारण से उन-के ग्रापसी सम्बन्धों में स्वाभाविकता ग्रौर सहजता का ग्रभाव रहता था ग्रौर बातचीत हो ही नहीं पाती थी। जउरेश सकपका जाती। ग्रस्कार किंकर्तव्य-विमूढ़ हुग्रा चुप रह जाता था, हालांकि वह बहुत कुछ कहना चाहता था या कम-से-कम कुछ देर उसके साथ खड़ा ही रहना चाहता था।

श्रस्कार समझता था कि इस तरह की मुलाकातें जउरेश के लिए का-फ़ी कष्टदायी होती हैं, लेकिन वह उसे दोष नहीं देता था। वह अपने को बेवकूफ़ समझने लगा था और उसकी नज़रों में दूसरों से कुछ बेहतर दिखाई देने की पुरज़ोर कोशिश कर रहा था। वह स्कीइंग के लिए पहाड़ों के सबसे दुर्गम स्थानों में जाने लगा, चर्च की छत पर हवा से हिलते-डो-लते जर्जर प्याजनुमा गुम्बज़ पर से कास उतारने के लिए चढ़ा, तूर्यवृंद में शामिल हो गया, दीवारी-समाचार पत्न का चित्रकार बन गया। लेकिन जाउरेश के सामने वह पहले की ही तरह किंकर्तव्यविमूढ़ हो जाता और कुछ कह नहीं पाता।

"तुम इस पर मर मिटे क्या? ग्ररे, तुम्हें उसमें ऐसा क्या मिल गया है? उससे ग्रच्छी-ग्रच्छी भी हैं। उनसे बातचीत भी की जा सकती है," एक बार जोमार्त ने मजाक़ में कहा लेकिन ग्रस्कार की तनी भौंहें देख चुप हो गया। हर रिववार को जब भ्रस्कार उदासी से हॉल में देखता हुम्रा तूर्यवृंद में भ्रपने बेरीटोन पर "डेन्यूब की लहरें" या "बिरयोजका" की धुनें निकालता रहता, जउरेश जोमार्त या किसी भ्रौर के साथ नृत्य करती रह-ती। वह न उसकी भ्रोर ध्यान देती, न देखती।

"जब से ज़उरेश नाच में म्राने लगी है, तुम बहुत म्रच्छे एकल वा-दक हो गये हो। वैसे कभी-कभी बेसुरा बजाते हो, लेकिन यह इतनी बुरी बात नहीं है," लड़के उसे छेड़ा करते।

ग्रस्कार इस तरह के मजाकों से तंग ग्रा चुका था। उसने तूर्यवृंद में बजाना छोड़ दिया। इस तरह उसका एक ग्रौर शौक ख़त्म हो गया। उसे बचपन से ही गाने गा सकनेवालों ग्रौर बाजे बजा सकनेवालों से ईर्ष्या होनी रही थी, उसका विश्वास था कि जिन लोगों में ऐसी प्रतिभा होती है, वे सदा सुखी रहते हैं। वैसे उनके गांव में सबसे ग्रच्छी ग्रावाज गा-यनी की थी, लेकिन गीतों से इस बेचारी, ग्रभागी लड़की को कभी ख़ुशी हासिल नहीं हो सकी।

सपने... सपने... कितने सुन्दर ग्रौर सुखद होते हैं! बचपन में परियों की कहानियों जैसे मनमोहक लगते हैं। शायद इसलिए तो वे इतने भंगुर होते हैं ग्रौर जीवन के प्रथम संस्पर्श से ही चकनाचूर हो जाते हैं।

जब से अस्कार ने संगीत का शौक छोड़ा , उसका जाउरेश से मिलना श्रीर भी कम हो गया। वह गुमसुम रहने लगा श्रीर दिन भर विद्यालय में पागल की तरह इधर-उधर भागता रहता, कभी पानी ढोकर लानेवाले की मदद करता, कभी भण्डारी की, कभी कमरा बन्द करके दीवारी समा-चार-पत्र के लिए चित्र बनाता, किताएं लिखता। केवल उसकी कक्षा की मानीटर, दुबली-पतली श्रीर सुनहरे बालोंवाली ल्यूदा हमेशा उसके साथ होती थी।

श्रपनी बेढंगी उजडु हरकतों के कारण वह लड़कों जैसी ज्यादा लगती थी। उसकी बातें सीधी सादी होती थीं, उनका कोई विशेष श्रर्थ नहीं होता था, श्रौर किसी ऐसी चीज से सम्बन्धित नहीं होती थी, जो भरकार को चुभ जाये या उसे श्रापे से बाहर कर दे। वह उसके साथ बड़ा क्या व्यवहार करता था, लेकिन वह बिना कोई शिकायत किये उसकी गय गलतियां माफ कर देती थी।

एक बार ग्रस्कार ने निराशाजनित बदले की दुरूह भावना से बेक़सूर ल्यूदा को बुरी तरह डांट-डपट दिया ग्रौर उसे ग्रपने पास बैठने के लिए मना कर दिया। ल्यूदा चुपचाप कमरे से बाहर चली गयी।

वह म्रकेला रह गया। मेज पर त्यूदा की पित्तकाम्रों में से काटी तस्वीरें पड़ी थीं। वह उन्हें दीवारी समाचार-पत्न पर चिपका रही थी। इस तरह समाचार-पत्न ज्यादा सुन्दर लगता था। पेंसिलें बड़ी बेतरतीबी से बिखरी पड़ी थीं। खिड़की के दासे पर गोंद की शीशी भौर उसके पास त्यूदा की किताबें रखी थीं। वह उन्हें भूल गयी थी।

खिड़की पूरी खुली थी और ग्रस्कार देख रहा था कि लड़की नाराज होकर बाग से निकलनेवाली पगडंडी पर चली जा रही है। बर्च की ग्रध-नंगी डालें सरसरा रही थीं, पत्तियां चक्कर खाती हुई पगडंडी पर गिर रही थीं। पतझड़ जोरों पर थी।

अस्कार समझता था कि ल्यूदा उसे प्यार करती है। अब वह जान गया था कि किसी को प्यार करना और बदले में प्यार न पाना क्या हो-ता है। यह अनुभव उसे बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुआ था। वह समझ गया था कि निरन्तर कष्ट सहते रहने से मनुष्य दूसरों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करने लगता है।

अस्कार सिर पकड़कर बैठ गया, वह अपनी निष्ठुरता के लिए अपने आप को सजा देने के लिए तैयार था। उसने तटस्थ दृष्टि से आत्म-विश्लेषण किया, तो अपने को एक तुच्छ व दुष्ट गंवार पाया।" भला ऐसे को कोई प्यार कर सकती है?" वह अपने बारे में सोचने लगा। कभी-कभी आदमी के मन में कौंधी एक चिनगारी ही उसे अपने चारों ओर दिखनेवाली दुनिया और अपना भूतकाल ही नहीं बल्कि स्वयं को समझ पाने के लिए भी काफ़ी होती है।

श्रस्कार खिड़की में से बाग़ में कूद गया श्रौर सूखी पत्तियों के मुलायम बिछावन पर क़दम बढ़ाता, निर्दयतापूर्वक टहनियां तोड़ता श्रागे चल दिया।

वह फिर ज़उरेश के बारे में सोचने लगा। वह उसे प्यार नहीं करती ग्रौर ग्रब इस मामले को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहिए। ग्रभागे से ग्रभागे ग्रौर भीरू से भीरू ग्रादमी का भी ग्रपना ग्रात्म-सम्मान होता है।

जोमार्त के लिए हर चीज स्पष्ट स्रौर सरल थी। वह प्रेम के बारे में कभी गम्भीरता से बात नहीं कर सकता था।

"यह प्रकृति का नियम है। स्त्री जितनी ज्यादा सुन्दर होगी, उसके प्रति भ्राकर्षण उतना ही ज्यादा होगा। यही नियम चित्रकला, साहित्य भ्रीर वास्तुकला पर भी लागू होता है – कृति जितनी ज्यादा सुन्दर होगी, उस पर ध्यान भी उतना ही ज्यादा दिया जायेगा।"

श्रस्कार को इस प्रकार की तुलनाग्रों से घृणा होने लगती, मन-ही-मन वह इनका विरोध करता। लेकिन वह मौन रहता, जोमार्त के शब्दों में ग्रपने किये का ग्रौचित्य ढूंढ़ने की ग्राशा में उसकी हां में हां भी मि-लाता।

लड़कों के हर मज़ाक़ से म्राहत होते हुए भी म्रस्कार जोमार्त की हर बात को माफ़ कर देता। वह उसके स्वभाव का म्रादी हो गया म्रौर कभी-कभी उसके दबाव में भी म्रा जाता था। म्रब वे दोनों म्रकसर साथ दि-खाई देते थे। सर्दियों में दोनों दोस्त पहाड़ों में स्कीइंग करते, पैदल सैर करने चले जाते।

जिउरेश देख और समझ रही थी कि ग्रस्कार को इस ग्रनबन से कितना भारी दुख हो रहा है। कभी-कभी उसकी इच्छा होती कि वह स्वयं उसके पास जाये। लेकिन उसे डर था कि लड़कों को फिर संगीत के कमरेवाली घटना की याद ग्रा जायेगी ग्रौर वे फिर उन दोनों की हंसी उड़ाने लगेंगे।

पर समय बीता जा रहा था। अस्कार तृतीय वर्ष समाप्त कर रहा था भीर उसका इरादा जोमार्त के साथ अलमा-अता में पढ़ाई जारी रखने का था। वह पहले की ही तरह मौन और जउरेश से दूर-दूर रहता था। उसने उसे दीक्षान्त-समारोह में भी नहीं बुलाया। लेकिन जिस दिन अस्कार अल-मा-अता जा रहा था, जउरेश से न रहा गया, वह भागी-भागी विद्यालय आ पहुंची।

वह बर्च के तले, श्रीरों से दूर खड़ी उसको देखती रही। वह चाहती थी कि वह उसे देख ले श्रीर उसके पास श्रा जाये। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लड़के श्रस्कार को बग्गी में बिठाकर ले जा चुके थे। विद्यार्थी छुट्टियों में ग्रपने-ग्रपने घर चले गये, जउरेश भी ग्रस्कार ग्रौर जोमात के चले जाने के बाद कुछ दिन के लिए ग्रक्तूमा हो ग्रायी थी। लेकिन गांव में वह बहुत जल्दी ऊब गयी। लेनिन्स्क लौटने के बाद वह ग्रकेली सुनसान पुराने बाग में घूमती रहती। कभी-कभी वह ग्रपनी सहे-लियों के यहां जाती, उनके साथ सिनेमा देखने जाती, लेकिन ज्यादातर प्रकेली ही रहती। छुट्टियों में लेनिन्स्क में भी वैसे ही मन नहीं लगता था जैसे कि ग्रक्तूमा में। शहर में रौनक विद्यार्थियों की वापसी के बाद ही ग्राती थी।

जिउरेश के चाचा के पास रेडियो था और वह संगीत सुनती रहती थी। जब उससे मन भर जाता, तो वह बाग़ में काफ़ी देर तक लेटी-लेटी कोई न कोई पुस्तक उलटती-पुलटती रहती, नीले श्रासमान को ताकती, श्रपने ही किसी सपने में खो जाती, श्रपने गांव को याद किया करती।

उसे बचपन में अस्कार के साथ चश्मे के आस-पास नंगे पैर दौड़ना, साथ साथ फूल चुनना, अस्कार के दोपहिया "टैंक" में सैर करना याद हो आता। कुम्मैत बछड़े के पीछे दौड़ते हुए वह उसे कितना मज़ाकिया लगा था! जउरेश को ख़याल आया कि अस्कार में हमेशा कुछ ऐसी बात थी, जो वह समझ नहीं पाती थी। मालूम नहीं क्यों वह उससे डरता था, शायद उससे शरमाता था। वह उसकी दूसरे लड़कों में तुलना करती, लेकिन उसकी समझ में नहीं आता कि जोमार्त बेहतर है या अस्कार। उसे याद हो आया कि एक बार किस तरह जोमार्त ने जबरदस्ती उसको चूम लिया था। जउरेश इसे धृष्टता मानती थी, लेकिन वह उस पर नाराज नहीं हुई।

ग्रस्कार क्यों दूसरों जैसा नहीं है, क्यों इतना गम्भीर है? शायद इस-लिए कि वह ग्रकेला है। ग्रस्कार को हर समय काम करना पड़ता है। काम तो वह पहले भी करता रहा था, लेकिन तब जरा सीधा-सादा था।

उसके दिल में सोयी ग्रस्कार के प्रति सहानुभूति की भावना फिर से जाग उठी। उसने ग्रस्कार को पत्न लिखा, जिसमें इस बात का उलाहना दिया कि वह बिना उससे विदा लिये ही चला गया। ग्रपनी एकमात्र चि-ही में उसने लिखा कि वह कैसे ग्रक्तूमा गयी थी, कि लेनिन्स्क में मौ-

सम म्रच्छा है, कि उसे यानी जउरेश को उच्च-शिक्षालयों के विद्यार्थियों से ईर्ष्या होती है ग्रौर वह शिक्षा के क्षेत्र में उनकी सफलता की कामना करती है। ग्रगले वर्ष वह भी संस्थान में पढ़ने ग्रायेगी।

ग्रस्कार के लिए जउरेश का पत्न ग्रप्तरयाशित था। उसने उसी वक्त उसे उत्तर देने का निश्चय किया, कई बार पत्न लिखा ग्रौर फाड़ दिया। उसे उपयुक्त शब्द नहीं सूझ रहे थे। किवताएं भी उसे ग्रशक्त लगीं। फिर उसने बिलकुल न लिखने का फ़ैसला किया। किसी तरह लिखा ही नहीं जा रहा है। लेनिन्स्क जाकर जउरेश से मिलना बेहतर होगा। जल्दी ही छुट्टियां होनेवाली हैं।

ग्रस्कार को जाने की जल्दी लगी थी, वह ग्रपने कमाये पैसे बचाने लगा – सफर की तैयारी करने लगा। वह भाषाविज्ञान संकाय का विद्यार्थी था ग्रौर जोमार्त ने, जैसे कि वह सपने देखा करता था, इतिहास संकाय में प्रवेश लिया था।

वे दोनों एक ही छात्रावास ग्रौर एक ही कमरे में रह रहे थे।

लड़कों ने जब देखा कि ग्रस्कार केवल सूखी रोटी ग्रौर पानी पर गुजर कर रहा है, तो उन्होंने नववर्ष की पूर्ववेला में चुपचाप पैसे इकट्ठे करके एक लिफ़ाफ़ें में रख उसके ऊपर "भावी महान भाषाविद को हिम-बाबा की ग्रोर से" लिखा ग्रौर उसके तिकये के नीचे रख दिया।

"यह किसकी करतूत है?" लिफ़ाफ़ा खोल उसमें पैसे देखते ही ग्रस्कार के चेहरे का रंग उड़ गया।

"लिफ़ाफ़े पर लिखा तो है," उसके पड़ोसी ने ऐसे जवाब दिया, जैसे कुछ हुम्रा ही न हो।

"मैं भिखारी नहीं हूं!" ग्रस्कार ने लिफ़ाफ़ा मेज पर फेंक दिया। उसकी ग्रांखें जल रही थीं, हाथ ग़ुस्से के मारे कांप रहे थे, कोई एक शब्द भी जबान से निकालता, तो वह उसका गला पकड़ लेता।

"बुद्धू," उसके पड़ोसी ने बड़े शान्त स्वर में धीरे से कहा, "हमने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। तुम बेकार ही इस तरह की बातें कर रहे हो।"

लड़के बिना कुछ बोले भ्रपने-श्रपने पलंगों पर पढ़ने का बहाना किये हुए लेटे रहे। दोस्तों की चुप्पी ने भ्रस्कार को निरस्त्र कर दिया। वह गान्त हो गया भ्रौर निढाल होकर पलंग पर पड़ गया।

"ऐसा मत करो, दोस्तो... क्षमा चाहता हूं। मैं नहीं ले सकता," उसने एक ठंडी सांस ली। "मैं औरों से गया-गुजरा नहीं हूं, मैं फैंशने- बुल कपड़े इसलिए नहीं पहनता, क्योंकि वे मेरे पास हैं ही नहीं। कुछ पैसा कमा लूंगा – तो नये ख़रीद लूंगा। मैं पहले दर-दर भटकता और भीख मांगता था। लेकिन अब... इसलिए अपनी सहानुभूति अपने पास ही रखिये। मैं इन बातों से तंग आ चुका हूं..."

अस्कार उठ खड़ा हुआ और अपनी किताबें ले विश्वविद्यालय के छापा-ख़ाने जाने की तैयारी करने लगा – वह वहां विद्यार्थियों के समाचार पत्न के कम्पोजिटर का काम करता था।

नुकीली बारीक बर्फ गिर रही थी, जैसी कि ग्रल्मा-ग्रता में सर्दियों में हमेशा गिरती है। खड़खड़ करती चल रही ग्राधी खाली ट्राम में ठंड थी। कुछ शान्त होकर वह सोचने लगा। शक्कीपन ग्रौर बेसब्री के लिए ग्रपने को कोसने लगा।

वह अपना हर खाली क्षण पढ़ने में लगा रहा था। शहरी लड़कों की तुलना में उसका ज्ञान कम था। उन लोगों ने बहुत कुछ पढ़ रखा था और उनके आगे अस्कार पानी भरता था। उसे पूरे दिन पुस्तकालय में बिताने-वाले जोमार्त से ईर्ष्या होती थी।

\* \* \*

सत्न की अन्तिम परीक्षा देने के बाद अस्कार बिना समय गंवाये लेनिन्स्क के लिए रवाना हो गया। स्टेशन पर वह रेलगाड़ी से उतरकर पेट्रो-लवाहक ट्रक में बैठ गया। जिला मुख्यालय जानेवाली सड़क रेतीले इलाक़े में से गुजरती थी। तेज हवा चालक के कैंबिन की खिड़की से टकराकर बर्फ़ और मिट्टी उछाल रही थी। चालक रेत के टीलों में गाड़ी के फंसने के डर से उसे पूरी रफ़्तार से दौड़ा रहा था, इसलिए वे जिला मुख्यालय बहुत जल्दी पहुंच गये। अस्कार ने आगे अक्तूमा होकर जाने का फ़ैसला किया, क्योंकि अक्तूमा के आगे श्रृंग-पथ शुरू होता था, जिसे स्कीइंग करते हुए एक दिन में ही तय किया जा सकता था।

शाम देर गये वह अपने गांव पहुंच गया। दमेश-आपा घर पर नहीं थी: वह एक मीटिंग में गयी हुई थी। वह ग्रपने बर्फ़ से जमे पैवन्द लगे नमदे के जूतों ग्रौर भीगे कोट में ठि-ठुरता, भूखा, लोगों से ग्रौर सिगरेट के धुएं से भरे नीची छतवाले लम्बे कमरे में पहुंचा। ग्रन्दरवाले कोने में एक तिपाई रखी थी। तिपाई पर चिराग टिमटिमा रहा था। लोग एक दूसरे से सटे मिट्टी के फ़र्श पर बैठे थे।

मेज़ के पीछे अख़बार हिलाता हुआ एक आदमी लोमड़ी की खाल की नयी क़जाख़ कनटोपी आखों के ऊपर तक खींचकर पहने खड़ा था। धुएं के कारण अस्कार अमीरबेक को कठिनाई से पहचान पाया और वह कान लगाकर सुनने लगा।

"... ग्रापने देख लिया, मेरी ही बात सही निकली, उन्नीसवीं कांग्रेस में क्या कहा गया," ग्रस्कार ग्रमीरबेक की बातों का कुछ ग्रंश सुन
पाया। "ग्राप सब लोग सपार को ही याद किया करते थे। उसे उसकी
निरंकुशता के लिए सजा यों ही तो नहीं दी गयी थी। उसने नयी जगह
में भी इमारती सामान का उत्पादन शुरू करने की कोशिश की। ग्रौर
इसमें साफ़-साफ़ लिखा है कि सामूहिक फ़ार्म को यह काम नहीं
करना है।" ग्रमीरबेक ने फिर ग्रख़बार उठाकर दिखाया। "सपार
मामूली पढ़ा-लिखा था। इसीलिए यह बात उसकी समझ में नहीं ग्रा
सकी।"

"सारा दोष सपार पर थोपना बन्द करो, कितने साल हो चुके हैं इन बातों को हुए!" कोने में से कोई चिल्लाया।

"िकसकी बात करते हो ?" श्रमीरबेक ने खा जानेवाली दृष्टि से श्रंधेरे कोने में घूरा।

"तुम्हारी बात नहीं हो रही है। तुम्हें तो निर्माण की फ़िक ही क्यों होगी। तुम श्रपना घर बना ही चुके हो, भेड़ें हांक लाये हो।"

श्रस्कार केनेख़ान लोहार की श्रावाज पहचान गया, लेकिन ग्रंधेरे में उसका चेहरा वह नहीं देख सका। उसी समय दमेश-श्रापा उठकर श्रस्कार के पास श्रा पहुंची।

"ग्रच्छा हुग्रा तुम वापस ग्रा गये," उसने फुसफुसाकर कहा, उसकी ग्रांखें डबडबा ग्रायी। वह ग्रस्कार को खींचकर दरवाजे की ग्रोर ले गयी। "चलो, यहां से चलें। तुम ठिठुर गये ग्रौर भूखे होगे।"

कोई पीछे से भागकर ग्राया ग्रौर ग्रस्कार से लिपट गया। ग्रस्कार ने

मुड़कर देखा – बाउकेन था। उन्होंने ख़ुशी के मारे एक दूसरे की बगल में टहोके मारे ग्रौर बर्फ़ में लोटने-पोटने लगे।

" श्रभी तक बिलकुल बच्चे ही हो, बिलकुल मेमनों की तरह ," दमेश-श्रापा खुश हुई।

"कब म्राये, कितने दिन रहोगे?" बाउकेन ने म्रपने दोस्त को झंझोड़ दिया।

"सुबह चला जाऊंगा। स्की दिलाग्रोगे?"

"हाय भ्रत्लाह, तुम्हें फिर कहां जाने की जल्दी लगी हुई है, भ्रस्कार-जान?" दमेश ने कहा। "कम-से-कम लोगों को भ्रपनी सूरत तो दिखा दो। कुछ देर बातचीत तो कर लो। कल सारा गांव तुमसे मिलने भ्रा-येगा।"

वे लोग पहले की ही तरह रात देर गये तक दमेश आपा के छोटे-से, गरम व आरामदेह कमरे में बैठे पुरानी बातें याद करते रहे, एक दूसरे का हाल सुनते-सुनाते रहे। बाउकेन अपने दोस्त को कम-से-कम एक दिन और ठहरने के लिए मनाने लगा। लेकिन छुट्टी के इने-गिने दिन ही बाक़ी रह गये थे।

ग्रस्कार तड़के ही पैरों में स्की बांध उस रास्ते पर चल पड़ा, जिस पर वह चूना-पत्थर खोजते समय चलता रहा था ग्रौर श्रृंग-पथ की ग्रोर रवाना हो गया।

बर्फ से ढकी घाटी की सफ़ेंद चमक , नीला आकाश , कहीं-कहीं बिखरे हुए पारदर्शक बादल , सफेंद संगमरमर को तराशकर बनायी हुई-सी पहाड़ों की सीधी चोटियां — इस स्थान की हर वस्तु आश्चर्यजनक थी। अस्कार युवती जउरेश के बारे में एक पुराना गीत गुनगुनाता हुआ आसानी से चला जा रहा था।

यह एक बहुत दुखभरा गीत था। इसमें एक पिता के अपनी इकलौती बेटी को ढूंढ़ने की कहानी कही गयी थी। बर्च की पित्तयां उसके कान में बेटी के बारे में बताती हैं, रेत के टीलों के कण उसका नाम गुनगुनाते हैं। वह मादा भेड़िया को अपने बच्चों को प्यार करते देखता है, पवन का तृण को गाकर सुनाया जा रहा प्रेम गीत सुनता है। वह भागा-भागा अपनी पुत्ती के पास पहुंचता है, लेकिन उसे फूलों से ढकी कक में सोती हुई पाता है। युद्ध में सोलह पुत्तों के मारे जाने के बाद बची वह अपने

पिता की एकमात्र पुत्नी थी। पिता ग्रपनी जाउरेश को जीवित न देख पा-या। वह उसको याद कर रोता रहा, पर्वतों, वनों, पुष्पों ग्रौर सूरज से पुत्नी लौटाने की विनती करता रहा।

श्रस्कार इस गीत के शब्दों में श्रपनी इच्छानुसार फेर-बदल करता रहा श्रौर परी की तरह सुन्दर ज़उरेश के प्रति श्रपनी प्रसन्नता ग्रौर प्रेम व्यक्त करता रहा। बीच-बीच में बर्फ़ पर कोई लोमड़ी श्राग की लपट की तरह श्रपनी झलक दिखा जाती या कोई ख़रगोश उसका रास्ता काटता निकल जाता। श्रस्कार बड़े उत्साह से उन्हें श्रावाजों देता।

अस्कार शृंग-पथ के शीर्ष-स्थान पर पहुंचकर वहां काफ़ी देर तक खड़ा गहरी घाटी के तल में छाये धूसर कोहरे को देखता रहा। वहां चिरयो- मुख़ा के पुराने बाग़ के किनारे पर लकड़ी का छोटा-सा घर था, जिसमें जउरेश रहती थी। ढाल पर दूर अस्कार से डरकर भागा हुआ सफ़ेद पूंछ- वाला कांटाचूहा फुदकता हुआ भागा जा रहा था और उसे भागते देखकर हंसी आ रही थी। वह झाड़ियों में से बर्फ़ उड़ाता भाग रहा था और फिर एक छोटी-सी चट्टान के पीछे जा छिपा।

ग्रस्कार ग्रपने को पहाड़ों का बादशाह महसूस कर रहा था। बचपन में वह यहां ग्रोस पर नंगे पैर घूमा करता था। इस समय घाटी के तल में छाया कोहरा गर्मियों में कुछ ऊपर उठता है। ग्रीर ऊंचाई पर तैर रहे बादल कुछ नीचे ग्रा जाते हैं।

"चल भई चल ! " अस्कार ने अपने आपको आदेश दिया, स्की की छिड़ियों पर जोर लगाया और बड़ी तेज रफ़्तार से नीचे फिसलने लगा।

वह उसी तरह सरपट फिसलता भागा जा रहा था ंसे कभी धौले मा-थेवाले पर सवार होकर भागता था। उसे बर्फ़ में दबें पत्थरों से टकराने से बचने श्रौर श्रपनी रफ़्तार कुछ कम करने के लिए इधर-उधर मुड़ते श्रौर चक्कर लगाते हुए नीचे उतरना पड़ रहा था।

\* \* \*

श्रस्कार ग्रपने परिचित, शिक्षण-विद्यालय के प्रबंधक के यहां ठहरा। श्रस्कार ने तुरन्त उसके बच्चे को जउरेश के घर भिजवाया।

"उसके चाचा ग्रौर चाची किसी दावत में गये हैं। वह घर पर श्रके-ली है," लड़के ने बताया। ... श्रस्कार हांफता हुन्रा पहुँचा, एक झटके में भ्रपने सिर से टोपी उतार उसने भड़ाक से दरवाजा खोला स्रौर भ्रपने साथ साथ बर्फ़ीली हवा का एक झोंका भीतर ले स्राया। उसका चेहरा ठंड के कारण लाल हो रहा था, कोट पूरा खुला था स्रौर नमदे के जूतों पर बर्फ़ पड़ी हुई थी।

"ग्रोहो! कितनी ठंड साथ ले ग्राये!" जउरेश की ग्रावाज सुनाई दी। वह फ़ौरन उसकी ग्रोर लपका ग्रौर भालू की तरह उसे ग्रपनी बांहों में जकड़ लिया।

"ऊ, ऊ, कितने ठंडे हो तुम !" वह उसके चुम्बन से अपने को बचा-ती रही, फिर उसने स्वयं ही उसके जलते गालों का अपने होंठों से स्पर्श कर लिया और फुर्ती से चुपचाप अपने हाथ निकाल लिये। "देखो, तुम्हारे जूतों पर कितनी बर्फ पड़ी है," जुउरेश ने उसे झिड़की दी।

श्रस्कार बड़े बेढब तरीक़े से झाड़ू ढूंढ़ने लगा। क़ालीन पर बर्फ़ का की-चड़ जमा हो गया था। बड़ा बुरा महसूस हो रहा था।

"कोई बात नहीं, मैं इसे साफ़ किये देती हूं।" जउरेश ने झाड़न उठाया। "वे लोग ग्राने ही वाले हैं," उसने 'वे' पर जोर देते हुए कहा ग्रीर घड़ी पर नज़र डाली।

"मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ही चला भ्राया था। वे लोग मुझे देख नहीं पायेंगे। तुमसे मिलना चाहता था। कुछ कहना..."

"मेरे पत्न का उत्तर देने का वक्त तो तुम्हें मिला ही नहीं होगा," जउरेश मुस्करायी। "सच-सच बताग्रो, क्या किसी शहरी लड़की से दोस्ती हो गयी है? वैसे तो शहरी तुम लगते ही नहीं हो।"

उसने टकटकी बांधे उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी नजरें टकरा गयीं।

"क्या कह रही हो, जाउरेश?" उसने स्वतः कोट के बटन लगा लिये।

जउरेश के पास आते समय अस्कार ने अपनी सूरत-शक्ल के बारे में सोचा भी न था। इस समय अपनी प्रियतमा की सरसरी नजर उसे चुभ गयी। किस्मत की ठोकरें खाये लोगों को हर बात जल्दी बुरी लग जाती है। उनका प्यार अन्धा होता है। इसी धर्मोन्माद के कारण उन्हें कष्ट और दुख झेलने पड़ते हैं। वह जउरेश के हर शब्द और उसकी हर नजर का अपने ही ढंग से अर्थ लगा रहा था।

"क्यों, कैसे हो तुम लोग वहां? सुनाम्रो। इतने में चाय का पानी चढ़ा स्राती हूँ। स्रभी श्रायी," जउरेश यह कहकर रसोईघर में चली गयी।

अस्कार ने यंत्रवत खिड़की के दासे पर रखी किताब उठा ली और उसे खोलकर देखने लगा। पहले पृष्ठ पर ही लिखा था— 'प्रिय जउरेश को। भुलाना नहीं, जोमार्त'। अस्कार ने किताब उसी जगह पटक दी, फिर उसने किताबों की खुली अलमारी में रखा फोटो देखा। उसने यंत्रवत उसे भी उठा लिया।

"ग्ररे, तुम चुप क्यों बैठे हो..." जउरेश रसोई-घर से बाहर ग्रायी। ग्रस्कार ने तुरन्त वह फोटो ग्रपनी कांख में छिपा लिया। जउरेश ने यह नहीं देखा, उसने फिर घड़ी पर नजर डाली, वह नहीं चाहती थी कि चाचा उसे ग्रस्कार के साथ देख ले। ग्रस्कार ने सोचा कि वह उसके कारण शर्मिंदगी महसूस कर रही है। उसका खून उबल उठा। वह दरवाजे की ग्रोर लपका।

"तुम कहां जा रहे हो?" जाउरेश भागी श्रौर उसके सीने से लग गयी। लेकिन श्रस्कार की उत्तेजित कल्पना में तो वही विचार बार-बार कौंध रहा था। उसने झटककर उससे हाथ छुड़ा लिये।

"तुम बर्दाश्त से बाहर हो गये हो, ग्रस्कार! कब जा रहे हो?" जउरेश पीछे से चिल्लायी।

"कल," उसने बर्फ़ के ढेर पर क़दम रखते हुए जवाब दिया।

\* \* \*

श्रस्कार जब भी श्रपनी याता याद करता, उसकी श्रांखों के आगे जउने एक के गोरे-गोरे गर्म हाथ, कालीन पर जमा बर्फ़ का कीचड़, सिगरेट के धुएं और पसीने की बूसे भरा वह छोटा-सा कमरा, जिसमें अक्तूमावालों की बैठक हो रही थी और अमीरबेक अखबार हिला हिलाकर सपार को गालियां दे रहा था, घूम जाते।

ग्रमीरवेक के शब्द ग्रस्कार को रह रहकर याद ग्रा रहे थे। "ग्राखिर गपार की ग़लती क्या है?" ग्रपने गांव की याद ग्राते ही उसे जड़रेश का ख़याल भी हो ग्राता। उस लड़की पर उसका कोध धीरे-धीरे ठंडा होने लगा। लेकिन गाँव में उसने जो कुछ देखा, वह अकसर याद आने लगा। उसका जी चाह रहा था कि वह किसी को ये सारी बातें और अपने विचार बताये। लेकिन जोमार्त के अलावा अक्तूमा के बारे में और कौन जानता था। उससे दिल खोलकर बातें की जायें, लेकिन वह हमेशा व्यस्त
रहता था। वह पूरी तरह से अपने रंग में रंग गया है। अस्कार के लौटने के बाद उसने केवल जउरेश के बारे में ही पूछा, गांव का तो उसने
नाम तक भी नहीं लिया। रोम और ख़िवा के वर्णन में ही खोया रहा।
उसे अक्तूमा के भविष्य की इतनी चिन्ता नहीं थी, जितनी कि वेनिस के
डोजों के महलों, लेनिनग्राद के शीत-प्रासाद के आकार-प्रकार की।

वह लेनिनग्राद ग्रौर रीगा की यात्रा की तैयारी कर रहा था। लेनिनग्राद के पुलों की मेहराबों का स्केच वह ग्रपने ही ढंग से बनाता था, मोन्फेरान, रोच्ची ग्रौर वोरोनिखिन की वास्तुकला की प्रशंसा करता था। ग्रस्कार को बुखारा में बने इस्माईल समानी के मक़बरे की सुन्दरता के बारे में, बार-बार सुनाता था। वह कलयान, सेराहसे, सन्जार ग्रौर शाहे-जिन्दा के बेलबूटों का ग्रध्ययन कर रहा था, रेगिस्तान चौक ग्रौर ग्रहमद यसावी के मक़बरे का काग्रज पर स्केच उतार रहा था। ग्राज के ग्रजमार-प्रता के स्थान पर कभी जो सुन्दर पुराना शहर रहा था ग्रौर जिसे ग्रत्यन्त तेज भूकम्प व बाढ़ से नष्ट हो गया बताते हैं, उसकी वास्तुकला के बारे में कुछ सामग्री खोज निकालने के लिए वह पुरानी पुस्तकों ग्रौर पित्वकाग्रों को निरन्तर उलट-पुलट रहा था।

"शहर का नाम ही बिगड़ गया है। इसे अल्मा-श्रता नहीं, अलमा-ताऊ (सेबोंवाला पहाड़) कहते थे। सुनो, चोकान इसके बारे में क्या लिखता है" – वह कहता और अस्कार के आगे अपनी प्रिय पुस्तक खोलकर रख देता, "पढ़ों! अलमालीक ... अलमा-ताऊ (जहां अब वेरनोये कि-ला स्थित है। व्यापार के प्रसिद्ध केन्द्र थे और चीन जानेवाले महत्वपूर्ण व्यापार-मार्ग पर जेनोआ के व्यापारियों और महान खान के पास जाने-वाले किपचाक के दूतों के लिए पड़ाव का काम देते थे..."

ग्रस्कार को जोमार्त के उत्कट उत्साह ग्रौर ग्रपनी धरती के इतिहास के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान लेने की इच्छा देखकर बड़ा ग्राश्चर्य हो-ता। जोमार्त ग्रस्कार की तरह ग्रपने दिल के घावों को नहीं कुरेदता। वह किसी चीज को गम्भीरता से नहीं लेता। केवल जब कभी बातचीत उसके प्रिय विषय पर होती, तभी वह किसी प्रकार का विरोध न सह पानेवाला उत्कट विवादी हो उठता।

"हमारी स्तेपी में रहनेवाले लोग प्राचीन काल से ही ग्रत्यन्त उच्च स्तर के भवन-निर्माण में दक्ष रहे हैं," वह बड़े उत्साह से कहता, "उन्होंने भव्य नहरों, नगरों, किलों ग्रौर महलों का निर्माण किया था। हमारी धरती पर महान नगर थे। प्राचीन कजाख़ी शहर ग्रोतरार का पुस्तकालय एशिया के सबसे बड़े पुस्तकालयों में से एक था, इसी नगर में हमारा महान पूर्वज ग्रबूनासुर मुहम्मद ग्रल-फ़राबी रहता था ग्रौर वैज्ञानिक खोजें करता था। उनका जन्म ग्रोतरार में सन् ५७० में हुग्रा था। ग्ररब लोगों ने इस शहर का नाम फ़राबा रख दिया था। फ़राबा का पुस्तकालय सिकं-दिरया के पुस्तकालय से किसी बात में कम नहीं था। मुहम्मद ग्रल फ़राबी हमारे देश का महान दार्शनिक, किन ग्रौर खगोलज्ञ था। उन्हें 'निश्व का दूसरा ग्ररस्तू' कहा जाता था। पूर्व के निद्वान इस बारे में जानते हैं। वे उसके बारे में लिखते रहते हैं ग्रौर हमारे इतिहासकार भूल गये..."

ग्रलंकृत चित्रकला, चीनी-मिट्टी पर नक्काशी की कला ग्रादि जैसी कलाग्रों के लिए मध्य एशिया ग्रीर कजाख़स्तान के शहर विख्यात थे। हम-लों ग्रीर युद्धों ने ग्रोतरार को तबाह कर दिया, हमारी प्राचीन कला को नष्ट कर दिया। शायद इस महान नगर को चंगेजखां ने उसी तरह नष्ट कर दिया, जिस तरह तुर्कों ने ग्रकोपोलिस को।

मध्य एशिया के पुराने शहरों के बारे में भ्रपनी कहानी सुनाते समय जोमार्त सब कुछ भूल जाता, उत्तेजित हो उठता, भ्रपनी जगह से उछ-लकर उठ खड़ा होता, कमरे के एक कोने से दूसरे कोने के चक्कर लगाने लगता। वह हाथ हिला हिलाकर, बीच-बीच में श्रपनी पूरी खुली उज्ज्वल, किंचित गम्भीर भ्रांखों के ऊपर श्रा पड़नेवाले घने काले बालों को झटके से पीछे करते हुए बोलता रहता।

"ऐसे लोगों पर विश्वास मत करो, जो लिखते हैं कि हमारे यहां भवन-निर्माण होता ही नहीं था, वास्तुकार नहीं थे, महान शहर नहीं थे श्रीर हम लोग हमेशा खानाबदोश रहे थे। तुम किजील कूम में, पश्चिमी श्रीर दक्षिणी कजाख़स्तान में टेकरियों के नीचे दबे प्राचीन शहरों के खंड-हरों का वर्णन ध्यान से पढ़ो, तो तुम समझ जाशोगी यह देखो, यह

तुर्किस्तान में ग्रहमद यसावी के मक़बरे का वर्णन है। यह हमारी राष्ट्रीय संस्कृति श्रौर हमारी वास्तुकला के सर्वोत्तम स्मारकों में से एक है। इसकी श्रपनी विशेषता, श्रपना सौन्दर्य श्रौर श्रपनी ही भव्यता है। इसके निर्माण में परिशृद्ध गणितीय परिकलन स्रौर स्रिद्धितीय वास्तुकला का तालमेल बिठा-या गया था। मक़बरा पांच वर्ष में बनकर तैयार हम्रा था स्रौर छे: शताब्दियों से खड़ा है," वह अपनी धुन में और अधिक जोश में श्राता हुम्रा म्रागे बोलता रहता। "कजाख़स्तान के दक्षिण में स्थित जम्बूल शहर के पूर्व में, जो पहले ग्राउलिये-ग्रता के नाम से जाना जाता था, एक विशाल भवन के श्रवशेष हैं – यह सामन्त युग का एक क़िला था। वहां किपचाकी लोग रहते थे भ्रौर उन्होंने इसका निर्माण पत्थरों को जोड़कर किया था। यह क़िला प्राचीन युनान ग्रौर मिस्र के भवनों से किसी बात में कम नहीं है। उसके भीतर ऐसे महल ग्रौर कक्ष हैं, जिनकी भव्यता देखकर त्रादमी दंग रह जाता है। क्या हम ग्रपने उन कुशल कारीगरों, म्रपने पूर्वजों के नाम जानते हैं? नहीं!" वह स्वयं ही म्रपने सवाल का जवाब देता। "हम को तो सिर्फ़ इस मक़बरे के निर्माण का आदेश देने-वाले तैमुर का ही नाम मालुम है, तैमुर लंग का झण्डा ग्राज तक मक़बरे की दीवार के पास लगा हुआ है। और उन निर्माणकर्ताओं के नाम कोई नहीं जानता । उनके समकालीन लोग तक उन्हें नहीं जानते थे।"

"तो क्या हुम्रा? पुरानी इमारत की जगह नयी इमारत खड़ी होती है। वह म्रौर भी म्राधिक सुन्दर होगी, स्मारक भी बनेंगे। फिर म्रलमा-म्रता के प्राकृतिक दृश्य भी सुन्दर हैं," एक बार म्रस्कार ने जोमार्त का मुँह बन्द करने के लिए यों ही कह दिया।

लेकिन जोमार्त तुरन्त बौखला उठा।

"यह बात मान लो कि हमें प्रकृति मात्र पर, केवल फूलों और सेव के बागों पर ही गर्व करते हुए शर्म आनी चाहिए," उसने समझाने की कोशिश की। "जरूरत तो शहर को वास्तुकला की दृष्टि से सुन्दर बनाने की है। हमारे अध्यापक कहते हैं कि भविष्य के नगरों में आधुनिक वास्तु-कला की सर्वश्रेष्ठ देन — सादगी, सरलता, आकार की स्पष्टता का सम्मि-श्रण होना चाहिए, उनमें मनुष्य के लिए अधिकतम सुविधाएं होनी चा-हिएं। हर नगर मौलिक और अद्वितीय होना चाहिए।"

"शहर तो सुन्दर बन जायेंगे, लेकिन हमारा गांव कभी बदलेगा?"

उसका भविष्य क्या होगा? बताम्रो। तुम तो भविष्यवाणियां करते जा रहे हो $^{''}$ , म्रस्कार नाराज हो गया।

जोमार्त ने भ्रपने दोस्त पर हैरतभरी निगाह डाली।

"हमारे अक्तूमा और हमारे चरवाहों की जिन्दगी कैसी होगी?" अस्कार कहता जा रहा था, उसके चेहरे का रंग उड़ गया था, भौंहें चढ़ी हुई थीं। "अक्तूमा को अभी तो साधारण और अच्छे निर्माताओं की और समझदार, पढ़े-लिखे लोगों की जरूरत है, जो अमीरबेक की जगह ले सकें। तुम जैसे हवाई किले बनानेवालों और भविष्यवाणियां करनेवालों की नहीं। जीवन को अपने कर्त्तव्य के अनुसार ढालना चाहिए। किसी चीज का शौंक होना अच्छी चीज है, लेकिन यह परले दरजे का स्वार्थीपन है। जरा अक्तूमा के बारे में भी सोचो। मेरे खयाल से रहन-सहन का स्तर ऊपर उठाना गांव से शुरू करना चाहिए। और इसके लिए जरूरी है कि ईटें अपनी हों, जैसा कि सपार-अगा ने कहा था..."

"तम फिर अपना राग अलापने लगे।"

"मैं तुमसे यह पूछ रहा हूं कि गांव में निर्माण कार्य किस चीज से ग्रौर किस तरह किया जाना चाहिए?"

"सहकारी तरीक़े से, सरकारी स्तर पर।"

"सरकारी स्तर पर कैसे?.. मैं यह इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि मैं अमीरबेक और अक्तूमा को दुबारा देख चुका हूं। मैं सपार-अग़ा और अमीरबेक के उदाहरण से फ़ैसला करता हूं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, कौन अक्तूमा का भला चाहता है और कौन अपना भला कर रहा है। आखिर तुम और मैं अक्तूमा से विश्वविद्यालय में पढ़ने आनेवाले पहले लड़के हैं। हमें ही सोचना है, सपार की मदद करनी है।"

"तुम्हारा कहना ठीक है," जोमार्त सोच में पड़ गया। "लेकिन आखिर हम कर ही क्या सकते हैं? इसे सुधारना हमारे बस की बात नहीं है। वैसे प्रांत और जिले के समाचारपतों में लिखा जा सकता है। यही एक रास्ता है, अक्तूमा और अमीरबेक के बारे में सब कुछ लिख दिया जाये, कि अक्तूमा में लोग सुबह से रात तक काम करते रहते हैं और इसके बदले में उन्हें मिलते हैं रोटी के टुकड़े, बड़ी मुश्किल से निर्वाह कर पाते हैं। कच्चे घरों में रहते हैं, न बिजली है, न रेडियो, न किताबें। जिले के अधिकारी पढ़ेंगे, तो पता लगायेंगे और इस पर ध्यान रेंगे।"

"तरीक़े ढूंढ़ निकालने में तो तुम्हारा कोई जवाब नहीं," ग्रस्कार ने शान्त होकर कहा। "कोशिश कर देखते हैं। बस श्रव समय बेंकार नहीं गंवाना चाहिए," उसने मेज पर से किताबें उठाते हुए कहा, "लेख कब लिखें?"

"सिर्फ़ म्राज नहीं। मुझे साहित्य गोष्ठी में पहुंचना है, म्राज हमें 'इगोर की वाहिनी की यशोगाथा' की विवेचना करनी है। क्या तुम भी चलोगे? बहुत दिलचस्प चीज है। मेरे ख़याल से जिस 'कोसोग सेना' का उल्लेख उसमें किया गया है, वह जरूर क़जाख़ों की सेना ही है। हालां- कि पुराने शब्दकोशों भौर विश्वकोशों में इन्हें पर्वतीय क़बीलों की संज्ञा दी गयी है। शायद उस जमाने में 'क़जाख़' शब्द का उच्चारण 'कोसोग' किया जाता था। इसके म्रलावा इस कृति में म्रकसर ख़ान ग्जाक, ग्जा या ग्जाच का भी उल्लेख किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इन तीनों शब्दों का एक ही म्रथं निकलता है — 'ख़ान क़जाख़'। हमारे पूर्वज किपचाकी लोग बहादुर योद्धा थे भौर बहुत पुराने समय से इस स्तेपी में बसे हुए थे। जार्जिया के इतिहासकारों ने लिखा है कि सन् १२५६ में ख़ान हुलागू से युद्ध करनेवाली काकेशियाई टुकड़ियों में म्रौर तेरहवीं शता-बदी के उत्तराधें में ईरान के शाह गजान की चढ़ाइयों में किपचाकी लोगों ने भाग लिया था भौर युद्ध में उन्होंने म्रद्धितीय साहस का परिचय दिया था।"

"ग्ररे, ग्रब तुम ख़त्म भी करो ग्रपने इन कोसोगियों के क़िस्सों को। मैं तुम से काम की बात कर रहा हूं," अस्कार ने उसे टोक दिया।

"तो क्या मैं बेकार की बातें कर रहा हूं? तुम भाषा-विज्ञान के वि-द्यार्थी हो, इस साहित्य गोष्ठी में तो तुम्हें मुझे बुलाना चाहिए था, न कि मुझे तुम्हें। क्या तुम ग्रपनी जनता के इतिहास के बारे में नहीं जानना चा-हते? यह तो बहुत दिलचस्प होगा।"

"ग्ररे, वाह रे देशभक्त! ग्रभी हम थोड़ी देर पहले किस बारे में बात कर रहे थे? तुम तो फिर ग्रपना फ़लसफ़ा सुनाने लगे? किसे जरू-रत है तुम्हारे इस फ़लसफ़े की, क्या ग्रक्तूमावालों को? चलो कल ही काम शुरू कर दें, सम्पादक को पन्न लिख दें। ग्रौर जहां तक कोसोगों ग्रौर किपचाकों का सवाल है, तो तुम ग्रगर चाहो, तो उस पर शोध- निबंध लिख डालो। लेकिन विश्वविद्यालय की शिक्षा समाम्त करने के बाद ही।"

"ठीक है, कल चाहते हो, तो कल ही सही। मुझे मंजूर है। लेकिन दर्शन के बारे में तुम्हारा ख़याल ग़लत है। यह थोथी चीज नहीं है। इसके लिए चिन्तन की ज़रूरत होती है, न कि पाठ्य-पुस्तकों में लिखा रटने की।"

"तो चलो फिर इस सत्य के लिए संघर्ष करें। श्रक्तूमा की सच्ची कहा-नी सुनायें," यह कहकर श्रस्कार ने जोमार्त को इशारा किया कि उनकी बातचीत श्रब ख़त्म हो चुकी है।

श्रपने दोस्त के साहित्य गोष्ठी में चले जाने के बाद श्रस्कार पहली बार भोपेरा थियेटर में कुल्याश बायसेइतोवा का गायन सुनने गया।

... ग्रस्कार गैलरी में निश्चल बैठा रंगमंच की ग्रोर देखता रहा ग्रौर उसकी ग्रांखों के ग्रागे बचपन से जानी-पहचानी प्रेम-कथा फिर से जीवित हो उठी।

कुल्याश के गीत सुनते समय वह कभी रो उठता, कभी हंस पड़ता। उसने दूसरों को भी म्रांसू बहाते देखा।

मध्यांतर के समय रंगमंच पर देखे हुए दृश्यों में खोये-खोये उसे अपने आप पर आश्चर्य हुआ कि वह जीवन में पहली बार सबके सामने रोया और उसे इस पर शर्म नहीं महसूस हुई। पहली बार थियेटर देखने आने-बाले युवक को यह एक अजीब बात लगी। वह बचपन से ही मूक पशु की तरह पीड़ा और तिरस्कार बिना रोये सहता आया था। और यहां इन सीधे-सादे गीतों से, जिन्हें वह गांव में संकड़ों बार पहले भी सुन चुका था, अचानक उसका दिल भर आया। कुल्याश पुराने युग के जीवन के जवलन्त व मर्मस्पर्शी दृश्यों को पुनर्जीवित कर रही थी।

एक बार थियेटर में हो आने के बाद वह अब उसकी आवाज नहीं भूल सकता था। वह कुल्याश के गीत रेडियो पर और कंसटों में भी सुनने लगा। वह थियेटरप्रेमी बन गया और उसका यह शौक उसके पुराने शौकों से भी जोरदार निकला — अब वह अपना सारा खाली समय थियेटर, सिनेमा और गायकों व संगीतकारों के बारे में लिखी पुस्तकों पढ़ने में ही लगाने लगा।

"तुम बड़े चंचल हो। तुम्हारा कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है। पहले तुम्हें

चित्रकारी का शौक लगा था, फिर मैंने सोचा था कि तुम संगीतकार या किव बन जाग्रोगे। ग्रौर ग्रब तुम थियेटर के शौकीन, सौन्दर्योपासक बन ग्रुये हो ग्रौर . . . ग्रक्तूमा की ही बातें करते रहते हो," चिक्त होकर जोमार्त कहता। "किसी एक चीज के पीछे पड़ना चाहिए।"

अस्कार जवाब में केवल मुस्करा दिया। वह अपने शौकों स्प्रीर भावी पेशे के बारे में कम ही सोचता था – जब उस पर कोई धुन सवार होती, तो वह जोमार्त की तरह ही दीन-दुनिया के बारे में भूल जाता था।

पढ़ाई का हर महीना उसके लिए नयी-नयी बातों से परिपूर्ण होता था। अगर पहले साहित्य में उसकी जानकारी आबाय और तोरायगीरोव तक ही सीमित थी, तो अब वह शेक्सपीयर, शीलर, बायरन, हयूगो, बुर्गेनेव और तलस्तोय की कृतियां बड़ी रुचि के साथ पढ़ता था और हर बार उनमें कुछ-न-कुछ नया एवं अज्ञात पाता था।

बेकार की उधेड़-बुन के लिए उसके पास समय बचता ही नहीं था। जउरेश की याद उसे बहुत ही कम आती थी। कभी-कभी तो उसे आश्चर्य भी होता कि पहले कैसे वह दिन भर उसी के बारे में ही सोचा करता था। अस्कार को यही सोचकर तसल्ली मिलती कि शायद उसका यह अनुराग क्षणिक था और वह महान प्रेम, जिसके बारे में किताबों में लिखा जाता है, अभी उसकी बाट जोह रहा है। वह यह नहीं जानता कि नयेन्ये शौकों ने केवल उसके पहले प्यार की भावना को कुछ समय के लिए दबा दिया है, और यह भावना एक बार जागृत होने के बाद आदमी को कभी नहीं छोड़ती।

जोमार्त द्वितीय सन्न के मारम्भ में श्रपने संकाय के सिन्नों के साथ रहने लगा था। एक बार उसने श्रस्कार को ग्रपने नये मिन्नों के साथ शनिवार की शाम गुजारने के लिए कयनार के फ्लेट में बुलाया।

ग्रस्कार घुँघराले बालों ग्रौर पतले-पतले होंठोंवाले, बने-संबरे रहनेवाले ग्रौर ढीठ एवं ग्रात्मसंतुष्ट होकर चलनेवाले लड़के को पहले से जानता था। वह उसे जोमार्त के साथ ग्रकसर देखता था। ग्रस्कार उसका निकट से परिचय प्राप्त करना चाहता था। लेकिन उसे उपयुक्त ग्रवसर नहीं मिल पाया था। इसके ग्रलावा ग्रस्कार को जोमार्त के मिन्न की ग्रात्मसंतुष्टता, ढीठता ग्रौर बनावटी ग्रकड़ भी ग्रच्छी नहीं लगती थी।

जैसा कि जोमार्त ने बताया था, कयनार के पिता को काफ्री थकान

महसूस होने लगी थी भ्रौर वे गर्मियां म्राने के पहले ही छुट्टी लेकर भ्रपनी पत्नी के साथ गागरा चले गये थे। भ्रब फ्लेट में कयनार के भ्रलावा भ्रौर कोई नहीं रहा था।

"कयनार ने कुछ लड़िकयों को बुलाया है। खूब मजा आयेगा!" जोमार्त ने बड़े उत्साह से कहा। "शराब-वराब के बारे में चिन्ता करने की कोई जरूरत नहीं हैं, उनके पास सब कुछ है। तुम तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि उनके पास क्या-क्या है!" जोमार्त खुशी के मारे हाथ मलने लगा।

श्रस्कार हैरान हुआ उसे देखता रहा। उसके सामने वह श्रक्तूमा श्रौर लेनिन्स्कवाला जोमार्त नहीं था। उसे कुछ नये शौक लग गये थे, उसके स्वभाव श्रौर व्यवहार में भी बहुत-सी नयी बातें दिखाई देने लगी थीं।

जोमार्त ने अस्कार का अपने दोस्तों के साथ परिचय कराते समय उसके लिए "भावी महान भाषाशास्त्री, मार्र और उसके जैसे बकवादी लोगों का विरोधी, संगीत की दुनिया की महान प्रतिभा, जिसे अभी प्रसिद्धि नहीं मिल पायी है, किव और चित्रकार" जैसे आडम्बरपूर्ण शब्दों का उपयोग किया।

ग्रस्कार शरमा रहा था। उसे ग़ुस्सा भी ग्रा रहा था। शुरू में वह हमे-शा की तरह सकुचाया। फिर चुप होकर तटस्थ भाव से बैठा रहा, क्यों-कि वह नहीं जानता था कि इस नयी मंडली में उसे किस तरह पेश ग्रा-ना चाहिए।

जोमार्त फ़ौरन जम गया, या शायद वह दिखावा कर रहा था कि वह इन चीजों का बहुत पहले से आदी हो चुका है। अस्कार किन्हीं अनुभव-गम्य लक्षणों से समझ गया कि जोमार्त के स्वभाव, उसके बातचीत के ढंग, व्यवहार और उसकी चेष्टाओं में भी जो कुछ नया दिखाई दे रहा है, वह सब दिखावटी है। वह बस अपने नये मिन्नों का अनुकरण करने की कोशिश कर रहा था।

प्लेट में पांच बड़े-बड़े कमरे थे। कयनार ग्रपने मेहमानों के सामने हर कमरे के किवाड़ खोलते हुए बड़ी शान के साथ कह रहा था: यह सोने का कमरा है, यह खाने का, यह काम करने का, यह मेरा कमरा है, यह बैठक है। ग्रस्कार पुस्तकालय से ही प्रभावित हुग्रा। ग्रगर सम्भव हो- ता, तो वह बड़ी ख़ुशी के साथ इस कमरे में बैठकर किताबें उलटता-पु-लटता रहता।

रेडियोग्राम चालू कर दिया गया। खुले गले की पोशाक पहने सुनहरे बालोंवाली लड़की पियानो बजाने बैठी। नाच शुरू हो गया।

"दोस्तो, नाच बाद में होता रहेगा। ग्राइये, पहले जाम टकरा लें, देखिये यह सब रखी-रखी ऊब रही हैं, हमारा इन्तजार कर रही हैं..." कयनार ने बड़ी जिन्दादिली से बोतलों की ग्रोर सिर से इशारा किया। "जोड़े बना लीजिये। धन ग्रौर ऋण – यह तो प्रकृति का नियम है। समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। उन्हें मेज पर एक दूसरे के पास नहीं बैठना चाहिए।"

श्रस्कार श्रभी इसका श्रर्थ समझ भी न पाया था कि उसी पियानी बजा-नेवाली लड़की ने बड़ी बेतकल्लुफ़ी से उसके हाथ में हाथ डाल दिया,

"मुझे शर्मीले लड़के बहुत श्रच्छे लगते हैं। वे निरापद होते हैं," उसने कहा ग्रौर उसे घसीटकर मेज के पास खींच ले गयी।

"ग्रारे, देखो, कितनी डरपोक है!" कयनार ठहाका मारकर हंस पड़ा। "ग्रापने कौमार्य पर कलंक लगने से डरती है। लेकिन ग्रास्कार, तुम मर्द की तरह पेश ग्राना, नहीं तो यह तुम्हें चूसकर गुठली की तरह फेंक देगी।"

ग्रस्कार का चेहरा ग्रुस्से से तमतमा उठा, वह लड़की का ग्रपमान करने के लिए कयनार के चेहरे पर एक तमाचा जड़ देता, लेकिन जब उसने देखा कि स्वयं "ग्रपमानिता" भी सबके साथ ठहाके लगा रही है, तो वह किंकर्तव्यविमूढ़ हो गया। वह समझ गया कि वे लोग लड़की पर नहीं, उस पर हंस रहे हैं। सबसे ज्यादा चुभनेवाली बात तो यह थी कि वह इन ग्रप्रिय ग्रौर गैर लोगों की हंसी का पात बन गया था।

"ग्रस्कार ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली है," ग्रस्कार का उतरा चेहरा देख जोमार्त चिल्लाया। "चिलये, उठायें जाम..."

पहले कभी न चखी हुई मलदावियाई कोनक का जाम उसके गले को जलाता हुआ नीचे उतर गया। फिर ग्रस्कार को ग्रपनी रगों में दौड़ती गर्मी की सुखद ग्रनुभूति हुई। उसे सुरूर चढ़ गया ग्रौर कुछ देर पहले हुई घटना को भूल वह पहले से ज्यादा बोलने लगा। वह ग्रपने पास बैठी लड़की के कंधे ग्रौर उसकी चमकती ग्रांखें देख रहा था, उसके हाथों

ग्नीर घुटनों का स्पर्श महसूस कर रहा था। उसका सिर घूमने लगा, वह बेकार की बातें करने ग्रीर कुछ देर बाद सब कुछ भूलकर लगातार बोलने लगा।

"भ्राइये भाईचारे का जाम पियें!" वह लड़की चिल्लायी।

ग्रस्कार ने बिना ग्रर्थ समझे उन शब्दों को दोहरा दिया। वैसे भी ग्रब उसकी समझ में कुछ नहीं ग्रा रहा था। शोरगुल ग्रौर ग्रपने पास बैठी लड़की की जिन्दादिल हंसी उसे उत्तेजित कर रहे थे, पागल बना रहे थे। ग्रब तक जो कुछ हुग्रा था, उसे वह भूल चुका था: उसे इस बात का ज्ञान नहीं था कि वे मेज पर कितनी देर से बैठे हैं। उसे ग्रपनी ग्रवचेतना में केवल किसी की, शायद जोमार्त की, पुरगौर नजर चुभती हुई महसूस हो रही थी। उसे मेज पर बैठे लोगों की ग्रावाजें कहीं दूर से ग्राती हुई-सी सुनाई दे रही थीं। वह ग्रपने भरे जाम के ग्रलावा न कुछ देख रहा था, न कुछ सुन रहा था।

"भाईचारे के जाम के बाद एक दूसरे का चुम्बन लेना होता है," अचानक उसे उसी लड़की की आवाज सुनाई दी। लड़की की गरम-गरम सांसों से उसका चेहरा भभक-सा उठा। उसने खड़ा होना चाहा, लेकिन उसका सारा शरीर मानो सीसे-सा भारी हो उठा।

"लड़के को मत छुग्रो! वह तुमसे डरता है," उसे सुनाई दिया ग्रौर उसके फ़ौरन बाद ठहाकों का शोर गुंज उठा।

वह झटके के साथ अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, उसने गिलास उलट दिये और भौहें ताने डरावनी नजरों से सारे कमरे को देखा।

संगीत बज रहा था, नशे में उन्मत्त जोड़े नाच रहे थे।

"चलो, चलो!" लड़की ने म्रधीरतापूर्वक उसका हाथ पकड़कर खींचा।

वह लड़खड़ाता हुम्रा माज्ञाकारी की तरह उसके पीछे-पीछे दूसरे कमरे में चला गया, जिसमें दीप का धुंधला पीला प्रकाश फैला हुम्रा था।

लड़की ने किवाड़ मजबूती से बन्द कर उसे सोफे पर बिठा दिया, श्रीर स्वयं उसके पास दीवार के सहारे टेंक लगाकर झीने मिनिस्कर्ट के नीचे गोल-गोल घुटने दिखाती हुई खड़ी हो गयी। चुप्पी छा गयी।

"क्या तुम ग्रब मुझे चूम सकते हो?" लड़की ने धीरे से पूछा।

श्रस्कार खड़ा हुआ। लड़की की श्रांखें बन्द थीं। उसने उसके कंधे पकड़ लिये। उसका शरीर निढाल और शिथिल था...

ग्रस्कार श्रपने हाथ छुड़ाकर ग्रपनी जगह पर बैठ गया। उसका सन्तु-लन लौटने लगा था। वह ग्रभी भी ग्रांखें बन्द किये हाथ फैलाये ग्रर्धनग्न लेटी थी।

"बेवकूफ़, मैं तो ख़ुद..."

ग्रस्कार को महसूस हुन्रा जैसे एक युग बीत गया। उसकी ग्रावाज सुनकर उसका नशा उतर गया। उसने उसे उसी नजर से देखा, जिस तरह चित्रकार प्रकृति को देखता है। कुहरा छंट गया, उसके कानों में जुउरेश के प्रिय संगीत 'नीली डेन्यूब' की धुन गूंजने लगी। दरवाजे में ग्रपने छोटे-छोटे दांत निपोड़ता हुन्ना कयनार खड़ा था। उसके हाथों में शराब का जाम था।

"मुबारक हो, श्रीमान!"

ग्रस्कार ने झपटकर उसके जबड़े पर एक जोरदार घूंसा जड़ दिया। कयनार फ़र्श पर गिर गया, शराब लड़की की सिकुड़ी पोशाक पर ढुल गयी। ग्रस्कार कयनार पर टूट पड़ा ग्रौर उसने उसे एक घूंसा ग्रौर मा-रा। लड़की चीख उठी। फ़ौरन पिये हुए लोगों की भीड़ वहां बीच-बचाव करने ग्रा पहुंची।

"नीच! तूभी इनके साथ है?" उसने जोमार्त पर थूक दिया भ्रौर उसके हाथ झटककर लड़खड़ाता हुआ बाहर निकल गया।

"बेवकूफ़! बीसवीं सदी में न जाने अपने आपको कहां का सूरमा सम-झता है। अच्छी तरह समझ लो। अब सूरमा नहीं रहे। सूरमा खत्म होते जा रहे हैं। हर आदमी अपनी इच्छानुसार जीवन व्यतीत करता है, जिन्द-गी से उसे जो मिलता है दोनों हाथों से लपक लेता है, तब तक जी-ता है, जब तक जलकर खाक नहीं हो जाता..." जोमार्त ने बेबसी में रुके अस्कार को रास्ते में जा पकड़ा। वह उसके ओवरकोट का कालर पकड़कर कहने लगा, "मेरी बात समझ में आयी?! अपने आपको महान प्रतिभाशाली व्यक्ति मत समझो। लोग तुम्हारी नैतिकता पर थूकते हैं, समझे? वे हमसे बेहतर जिन्दगी जीते हैं, हमसे ज्यादा अच्छी तरह जा-नते हैं कि क्या कर रहे हैं। अपने आपको किसी दुखियारे का उत्तराधि-कारी समझते हो?" "मेरे रास्ते से हट जाम्रो ! " अस्कार लड़खड़ाता हुम्रा घर की म्रोर चल दिया।

उसका चित्त श्रब शान्त हो चुका था। उसमें हर चीज के प्रति विर-क्ति की भावना जाग उठी। कठोर व नुकीले हिमकण उसके चेहरे में चुभ रहे थे, उसके जूते में कहीं से ठंडा पानी भर गया था।

थियेटर के प्रवेश द्वार पर तेज रोशनी हो रही थी। शानदार कपड़ें पहने लोगों को उसमें जाते हुए देख वह सोचने लगा कि शहरी जिन्दगी की हर चीज उतनी खूबसूरत नहीं होती, जितनी कि वह कल तक सम-झता रहा था।

\* \* \*

"उस दिन तुमने सूरमाश्रों और बीसवीं शताब्दी का जिक किस लिए किया था? क्या डर के मारे? या तुम अपने नये दोस्तों का दर्शन दुह-राना चाहते थे?" कुछ दिनों के बाद अस्कार ने जोमार्त से पूछा। "तुम तो आशावादी थे..."

"मुझे लगता है, तुम हर बात को गंभीरता से लेते हो। भला, ऐसे भी कोई जीता है! दुनिया में ग्रभिलाषाएं भी हैं श्रौर प्रलोभन भी। श्रौर जहां तक मेरी धारणा का सवाल है, तो उसे बदलने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मेरी धारणा कार्थेज की तरह सुदृढ़ है, उसे बदलना श्रा-सान नहीं है।

"जहां तक तुम्हारे सोचने ग्रीर बोलने के ढंग का सवाल है, तो बह उस रोमन लेखक जैसा है, जो ग्रगर तुम्हारी शैली में कहूं, तो पहले तो कार्येज का गुणगान करता रहा ग्रीर बाद में रोम के सीनेटरों से उसी सहर को नष्ट करने की ग्रपील करने लगा। तुम इतिहास का ग्रीर प्रा-चीन काल की कृतियों का ग्रध्ययन करने का शोर मचाते रहे, ग्रीर ग्रब इंद्रियसुखों की तृष्ति के लिए कहते हो। तुम्हारे विचार में स्त्री नाक पों-छने के रूमाल की तरह ही है।"

"वाह भई वाह! तुम भी कैसे ग्रादमी हो? तुम्हें तो मनुष्य की नैसर्गिक इच्छात्रों के लिए सबसे घिनौनी तुलनाएं ही सूझती हैं। तुम हर चीज में सिर्फ़ बुराई ही ढूंढ़ना कब बन्द करोगे? हर ग्रादमी जैसे चाहता है, बैसे ही जीता है।"

"तो जियो। लेकिन दूसरों को तो इस दलदल में मत घसीटो। श्रीर जिस चीज में कोई श्रच्छाई हो ही नहीं, उसमें उसे ढूढ़ने की कोशिश मत करो," श्रस्कार ने क्लांत स्वर में सुलह-सी करते हुए कहा। "हमने जो बात तय की थी, उसके बारे में तुम भूल गये क्या? जब तक तुम्हें श्रो-फ़ेसर के बेटे के साथ डटके शराब पीने का मौका मिलता रहेगा, तब तक तुम्हें श्रक्तूमा का खयाल श्रा भी कैसे सकता है।"

"तुम ग्रक्तूमा के बारे में पत्न लिखने की ही बात कर रहे हो न? तो चलो लिख डालें। ग्रौर ग्रब उस पार्टी के बारे में बिलकुल भी बात नहीं करेंगे। इसे हमेशा के लिए खत्म किये देते हैं।"

मस्कार मपनी भावुक प्रकृति के कारण स्रप्तिय यादों को बड़ी कठिनाई से धीरे-धीरे भूलता जा रहा था। दिन बीतते रहे। वसन्त के स्नागमन के लक्षण स्नागन में दिखाई देने लगे। रास्तों के किनारे-किनारे बहती नालियों में जान मा गयी। शहर की छायादार पटरियों पर से सर्दियों में जमी मिट्टी, गंदगी स्नौर बर्फ़ की सफ़ाई हो रही थी। चौराहों पर हाजिरजवाब फूल बेचनेवालियां गुलचांदनी के गुलदस्ते लिये दिखाई देने लगी थीं।

इस बार वसन्त असाधारण रूप से गरम और धूपदार था। सड़कें और मैदान बहुत जल्दी सूख गये, घास बड़ी तेजी से हरी होने लगी, रास्तों में पहलें से ज्यादा चहल-पहल दिखाई देने लगी, गर्म शामों में हर जगह प्रेमी-युगल नजर ग्राने लगे। वसन्त सदा की तरह लोगों के लिए नयी चिन्ताएं, नयी ख़ुशियां लेकर ग्राया था। इन दिनों युवक-युवितयों को एकान्त ग्रीर आन्त सन्ध्याएं ग्रच्छी लगती हैं, इसीलिए विद्यालयों के हॉल, जिनमें सिर्दियों में नृत्य एवं कंसर्टों का ग्रायोजन किया जाता है, इस समय खाली रहते हैं। लेकिन एक दिन शहर के जीवन का ग्राम दर्रा बदल गया। स्तालिन की मृत्यु हो गयी। विश्वविद्यालय के हॉलों में कई दिनों तक चायकोवस्की, बाख़ ग्रीर बीथोविन की मातमी धुनें गूंजती रहीं। विद्यार्थी ग्रपने प्रिय नेता, जिसका नाम हर किसी की जबान पर था, के चित्र के ग्रागे रात-दिन बारी-बारी से रस्मी पहरा देते रहे। लगता था इस क्षति की पूर्तिं करना ग्रसंभव होगा।

म्रध्यापक म्रौर विद्यार्थी रो रहे थे। लोग काली पट्टियां बांधे उदास व मौन म्रा-जा रहे थे, झण्डे शोकसूचक फ़ीतों के बोझ से झक रहे थे। एक शोक सभा का स्रायोजन किया गया। स्रपने कोर्स की स्रोर से स्रम्कार ने भाषण दिया।

"प्रतिभाशाली व्यक्ति मरता नहीं । वह सदा ग्रमर रहता है," युवक ने रुंधे गले से कहा।

उस क्षण ग्रस्कार इस बात की कल्पना भी नहीं कर पा रहा था, कि उसके लिए महानता एवं विद्वता का प्रतीक रहा व्यक्ति भी कभी काल का ग्रास बन सकता है। उसने ग्रांसुग्रों से तिमिराच्छन्न हजारों ग्रांखें ग्रौर शो-काकुल चेहरे देखे। उसका जन्म व पालन-पोषण उस युग में हुग्रा, जिसमें राष्ट्र के इतिहास में घटी हर महत्वपूर्ण घटना, हर श्रेष्ठ कार्य का सम्बन्ध लोग इसी नाम से जोड़ते थे। इसीलिए ग्रस्कार सोच रहा था कि देश की जनता के लिए इससे भारी क्षति ग्रौर कुछ नहीं हो सकती।

वसन्त म्रा रहा था। फिर से जाग उठी प्रकृति के सौन्दर्य का गुणगान वह म्रपने ही गीतों से कर रहा था। डालों पर फूली डोंडियों का स्थान कोमलकोंपलों ने ले लिया था। म्रब गुलचांदनी के फूल केवल म्रल्मा-म्रता के ऊपर पहाड़ों में ही मिल सकते थे। शहर में लड़कियों के हाथों में भड़-कीले रंगोंवाले कोमल ट्यूलिप दिखाई देने लगे थे। विश्व के निरन्तर पुनर्नवीकरण के शाश्वत सत्य की पुष्टि करता हुम्रा वसन्त प्रकृति म्रौर लोगों को उल्लिसित कर रहा था।

बाग लहलहा उठे, मैदानों श्रौर पार्कों में हरियाली छा गयी। श्रस्कार मुलायम-मुलायम घनी घास पर बैठकर श्रपनी श्रध्ययन गोष्ठियों की तैयारी करने लगा।

ग्रस्कार रोजाना शाम को छातावास लौटते समय दरबान की मेज पर रखी उस दिन की डाक उलट-पुलटकर देखता। वह जिले के समाचारपत्न को ग्रक्तमा के बारे में लिखे ग्रापने पत्न के उत्तर की ग्रधीरता से प्रतीक्षा कर रहा था। डेढ़ महीने बाद उसे केवल एक पोस्टकार्ड मिला, जिस पर संक्षेप में लिखा था: "ग्रापका पत्न जांच के लिए पार्टी की जिला समिति को भेज दिया गया है।" ग्रस्कार इस उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हुग्ना, ले-किन उसे निराशा भी नहीं हुई। वह सोच रहा था कि कुछ भी हो, जांच से ग्रक्तुमा का फ़ायदा ही होगा।

यह जांच किस तरह से की गयी, इसका क़िस्सा जउरेश ने सुनाया, जब वह शरत ऋतु में ग्रल्मा-ग्रता पहुंची। "ग्रक्तूमा में जिला समिति का एक कर्मचारी श्राया। एक दिन बाद उसने मीटिंग बुलवायी श्रीर कहा कि श्रपने सूचकों के श्रनुसार सामूहिक फ़ार्म की गिनती जिले के सर्वश्रेष्ठ सामूहिक फ़ार्मों में की जाती है। उसने यह भी कहा कि कुछ चुग़लख़ोरों ने श्रमीरबेक को बदनाम करने के इरादे से प्रांत के समाचारपत्न में शिकायत की है। बस इतना ही हुग्रा। क्या तुम्हें श्रौर किसी चीज में रुचि नहीं है?"

जाउरेश अपने चाचा के साथ आयी थी। अस्कार उनके सामने कोई और बात नहीं कर सकता था। जाउरेश के चाचा उसके लिए एक फ्लेट का इन्तजाम करने में लगे थे।

विश्वविद्यालय में पढ़ाई देर से श्रारम्भ हुई। श्रब विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की रिववार के श्रलावा और किसी दिन दम लेने की फ़ुरसत ही नहीं मिल पाती थी।

ज़ुउरेश ने चिकित्सा संस्थान में प्रवेश ले लिया था। वह स्वयं समय-समय पर अपने गांव के मित्रों से मिलने विश्वविद्यालय चली आती थी। अस्कार इस बात पर ध्यान दिये बिना नहीं रह सका कि लेनिन्स्क में हुई उनकी अन्तिम भेंट के बाद से वह काफ़ी बदल चुकी है। उसकी आंखों में उदासी अलकने लगी थी, उनमें अब बालसुलभ चंचलता नहीं दिखाई देती थी, उसकी चाल भी अब मंद और शान्त हो गयी थी। वह बोलने कम और सुनने ज्यादा लगी थी। अस्कार ने यह भी देखा कि उसे जोमार्त के किस्से सुनना अच्छा लगता है। अस्कार सोचता था कि वह वहां जोमार्त के कारण ही आती है और जब वह अस्कार को अपने विचार सुनाती है, तो इसका कारण उनकी बचपन की दोस्ती है। वह सर्दियों में अस्कार से हुई भेंट का नाम तक नहीं लेती थी। एक दिन वह अस्कार को पार्क में मिल गयी, जुउरेश ने उससे उसे छोड़ आने को कहा।

रास्ते में हो रहे मद्धिम प्रकाश में वे मौसम और श्रागामी परीक्षाश्रों के बारे में बातचीत करते चलते रहे। जउरेश शहर के छोर पर एक फ्लेट में एक कमरा किराये पर लेकर रह रही थी। मकानमालिक घर पर नहीं थे।

"वे लोग कामकाजी दौरे पर गये हुए हैं," जउरेश ने कहा। वह चाय बनाने लगी। "ग्राग्रो थोड़ी देर बैठ लो, तुम्हें कहीं की जल्दी तो है ही नहीं। मुझे यहां ग्रकेले बहुत बुरा लगता है।" दोनों ने शाम का खाना खाया। ग्रस्कार पुरानी पित्रकाग्रों के पन्ने उल-टने लगा। जउरेश रिकार्ड बजा रही थी।

"तुमने स्रोगीन्स्की का पोलोनेज सुना?" ग्रस्कार ने पूछा।

"मेरे पास इसका रिकार्ड है। स्रभी लगाती हूं। इसे मैंने जोमार्त की सलाह से ख़रीदा है। हर चीज में रुचि लेनी होती है, रिकार्डों में भी। पहले हम लोग कूप-मंड्कों की तरह रहते थे। जोमार्त कम-से-कम हमसे तो ज्यादा पढ़ चुका है। यह डायरी भी मैं उसी के कहने से लिखने लगी हूं," जउरेश मुस्करायी।

"वह तुम्हें बहुत पसन्द है?"

"कौन?" जाउरेश ग्रामोफ़ोन पर से रिकार्ड उठाकर मेज के पास ग्रा खड़ी हुई।

"जोमार्त", अस्कार ने पत्निका में छपे चित्न में रुचि लेने का बहाना करके मुँह फेर लिया।

जउरेश कुर्सी पर बैठ गयी और मेज पर से प्याली उठाकर उसे हाथों में घुमा-घुमाकर देखती हुई सोच में डूबी बोली,

"ज़रूर," फिर उसने ग्रस्कार की ग्रोर देखकर प्याली वापस उसी जगह रख दी। "लेकिन तुम पूछ क्यों रहे हो?"

"यों ही ... " अस्कार ने ग्रामोफ़ोन फिर से चालू कर दिया।

"तुम कुछ भौर पूछना चाहते थे न?"

" शायद . . . "

"मैं खुद भी नहीं जानती कि मैं क्या चाहती हूं। शायद ऐसा इसी-लिए होता है क्योंकि मैं गांव की हूं, मेरी ब्रादतें दूसरी ही थीं, विचार भी दूसरे थे। श्रौर शहर में तो सब कुछ बिलकुल ही उल्टा है।"

"तुम किस बारे में कह रही हो, ज़उरेश?"

"उसी बारे में, जिस बारे में तुर्म पूछना चाहते थे। तुम्हें किसी से प्यार हुआ या नहीं?"

ग्रस्कार ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर किसी प्रकार के जवाब की जरूरत भी नहीं थी। क्योंकि वह जानती थी कि वह उसे प्यार करता है। दोनों कुछ देर मौन रहे। जउरेश मेज पर रखी चीज़ों को ठीक करने लगी।

"क्या जवाब नहीं दोगे?" उसने धीमे किन्तु स्पष्ट स्वर में कहा।

"नहीं," श्रस्कार के मुँह से निकल गया।

"इसका क्या भ्रर्थ लगाया जाये?"

"सीधा-सा। मालूम नहीं क्यों मुझे इस वक़्त तुम्हारे सवाल का जवाब देना कठिन लग रहा है। फिर ग्रब यह सवाल कुछ ग्रजीब-सा लगता है: तुम्हारी मेरे साथ दोस्ती हुए कितना समय बीत चुका है।"

"मैं नहीं समझी।"

"तुम मेरा जवाब तो जानती ही हो . . . "

"तुम बहुत ग्रस्पष्ट बातें करते हो , ग्रस्कार ," जउरेश ने उसकी म्रां-खों से ग्रांखें मिलाकर कहा।

"मैं तुम्हें प्यार करता हूं..." ग्रस्कार ग्रटक गया जैसे उसके गले में कोई चीज फंस गयी हो, फिर धीमे स्वर में बोला, "सिर्फ़ तुम्हें, जाउरेश। तुम्हें तो यह मालूम ही है। फिर पूछने की क्या जरूरत है?"

"ग्रौरतों को यह बात बार-बार सूनना ग्रच्छा लगता है।"

"मुझे मालूम नहीं था कि तुम ये शब्द कई बार सुन चुकी हो।"

"तुम लोग ये शब्द बड़ी सरलता से कह देते हो।"

"तुम किसी श्रौर का कहा दोहरा रही हो, जउरेश। ऐसा महीं कर-ना चाहिए।"

"मैं औरों से अच्छी नहीं हूं। मैं भी वैसी ही हूं, जैसी और।" वह अपने चेहरे पर हाथ फेरकर धीरे से उठी और खिड़की के पास जा खड़ी हुई। "तुम मुझमें किसी दूसरी को देखने की कोशिश भी मत करो। मैं भी वैसे ही जीना चाहती हूं, जैसे और सब जीती हैं। मेरी समझ में नहीं आता, तुम क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हारे विचारों को भांपती रहूं।" उसने खिड़की पर परदा गिरा दिया। "मुझे अपवाद किस लिए होना चाहिए? क्या तुम चाहते हो कि मैं सिर्फ़ तुम्हों ही प्यार करती रहूं, हमेशा तुम्हारी ही बातें सुनती रहूं?"

"मैंने यह तो नहीं कहा।" ग्रस्कार ने टोपी उठायी, "ग्रच्छा मैं चलता हूं..."

जिउरेश मौन खड़ी खिड़की में देखती रही। ग्रस्कार उठ खड़ा हुग्रा। "तुम ग़लत कहती हो, तुम ग्रौरों जैसी नहीं हो।"

"ग्रीरों" की बात पर ग्रस्कार को प्रोफ़ेसर के घर में मिली सुनहरे बालोंवाली ग्रीर खुले गले की पोशाक पहननेवाली लड़की का स्मरण हो ग्रा- या। उसके दिमाग़ में भयानक विचार कौंधाः जउरेश इसी तरह की लड़कियों की बात कर रही थी, वह ग्रपने ग्रापको ऐसी ही मानती है।

"बहुत देर हो गयी," जउरेश ने अजीब ढंग से कुछ बदली हुई-सी आवाज में कहा। "देर हो गयी है" उसने झटके के साथ मुड़कर दोह-राया, "श्रंधेरा हो चुका है, रास्ते में कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तुम यहीं रह जाओ। अगर तुम चले गये, तो मैं सो नहीं पाऊंगी। मुझे डर लगता है।"

ग्रस्कार ने उसकी ग्रोर देखा।

"तुम मेरे बारे में जो जी में भ्राये सोचते रहो, लेकिन मेरी तरफ़ ऐसी नजरों से मत देखो। यहीं रह जाग्रो!" उसकी म्रावाज में म्रादेश के साथ-साथ दर्द भी झलक रहा था।

उसने उसकी म्रोर देखें बिना जल्दी से बिस्तर लगाया म्रौर म्रपना नि-चला होंठ दबाये दूसरे कमरे में जाकर किवाड़ मजबूती से बन्द कर लि-ये। खामोशी छा गयी।

इस छोटे-से घर में उन दोनों के म्रलावा ग्रौर कोई न था। उनके बीच में केवल तीन-चार कदमों की दूरी, एक पतली दीवार ग्रौर किवाड़ ही थे। जउरेश यहीं पास में लेटी हुई है ग्रौर इस समय उस सुनहरे बा-लोंवाली लड़की की तरह अपने सुन्दर कंधे उघाड़े उसकी प्रतीक्षा कर रही होगी। उसने कहा था, बड़ी ग्रासानी से कहा था कि वह ग्रौरों जैसी ही है। उसने यह भी कहा था कि सारे लड़के उसे बड़ी ग्रासानी से कह देते हैं कि वे उसे "प्यार" करते हैं। क्या उसके लिए भी कयनार के यहां मिली उस लड़की की ही तरह इन सब बातों का कोई ग्रर्थ नहीं है? नहीं, नहीं। उसने यह यों ही उसका मजाक उड़ाने के इरादे से कह दि-या था...

ग्रस्कार उस रात बहुत थोड़ी देर सो पाया। उसने उसे सपने में किन्हीं लम्बे काले लड़कों की बांहों में देखा, वह ग्रपने को छुड़ाने के बजाय उसकी हंसी उड़ा रही थी ग्रौर ग्रपने झीने से ब्लाउज को फाड़ रही थी। ग्रस्कार पसीना-पसीना हो गया, उसकी नीन्द खुल गयी। उसे फिर कुछ क्षण के लिए नीन्द ग्रा गयी, इस बार वह उसे दुलहन की सफ़ेद पोशाक में दिखाई दी। वह बहुत सुन्दर लग रही थी। वे ग्रक्तूमा के पहाड़ों में नदी के किनारे-किनारे हाथों में हाथ डाले फूलों के कालीन पर चल रहे

थे। वेउस मैदान में चल रहे थे, जहाँ उन्होंने कभी श्रक-सुएक खेला था जिसमें कार्लीगाश टोली जीती थी। श्रस्कार उसके कोमल हाथों का स्पर्श महसूस कर रहा था। फिर से नीन्द खुलने पर श्रस्कार ने खिना श्रावाज किये श्रपने कपड़े पहन लिये।

बराबर के कमरे के किवाड़ खुले और जाउरेश दिखाई दी। उसकी मुखमुद्रा से वह समझ गया कि उसे नीन्द नहीं आयी थी। वे बरामदे में निकले।

"ग्रच्छा . . . " ग्रस्कार धीरे-धीरे फाटक की ग्रोर बढ़ा।

जुउरेश रेलिंग पकड़े मौन खड़ी थी। वह उसे जाते हुए देखती रही, उसकी ग्रांखों में दर्द था, उलाहना था।

बाहर निकलते समय उसने कॉलर पूरा खोल दिया, ठंडी हवा का झों-का उसके सीने में लगा। बिना पीछे मुड़कर देखे वह तेज कदमों से सुन-सान रास्ते में आगे बढ़ गया।

"तुम कहां ग़ायब हो गये थे?" छातावास के गलियारे में जोमार्त ने उससे पूछा। "मैं रात में दो बार तुम्हारे यहां स्राया था।"

"तुम क्या करोगे जानकर? सामूहिक फ़ार्म में सेब तोड़ने गया था," ग्रस्कार ने ग़ुस्से में कहा भ्रौर पलंग पर गिर गया।

उस दिन से वह अपना सारा खाली समय शहर के पुस्तकालय में कि-ताबें पढ़ने में लगाने लगा। शुरू में दिन धीरे-धीरे बीते, खास तौर से रिववार के दिन उसे बहुत ही भारी लगे। उसे कोई न कोई बहाना बना-कर चिकित्सा संस्थान में जउरेश से मिलने जाने की इच्छा होती। वह दो बार शाम को वहां नाच में जाने के लिए निकला भी, लेकिन इमारत के बाहर ही खड़ा रहा और जउरेश के न मिलने पर वापस लौट आया। फिर उसे लगातार पढ़ते रहने की आदत हो गयी। उसे विश्वविद्यालय की अन्तिम परीक्षाओं की तैयारी करनी थी, डिप्लोमा का शोध-निबंध लिखना था।

जैसे-जैसे परीक्षाएं पास म्राती गयी, वैसे-बैसे पुस्तकालयों के हॉलों में भीड़ बढ़ती गयी। विद्यार्थी सुबह जल्दी म्राकर दिन भर के लिए जगह रोकने लगे।

जिस हॉल में ग्रस्कार पढ़ता था, उसमें हमेशा शान्ति रहती थी। कि-

ताबों पर झुके उच्च कोसों के विद्यार्थियों ग्रीर पोस्ट-ग्रेजुएटों की कलमों ग्रीर पन्नों के पलटने की हल्की सरसराहट ही सुनाई देती थी। श्रपने ग्रगले लेक्चर या डिप्लोमा के शोध-निबंध की तैयारी में तल्लीन हो वह सब कुछ भूल जाता था।

वह म्रपने शोध-निबंध का श्रन्तिम परिच्छेद तीसरी बार लिख रहा था कि उसे म्रचानक जुउरेश की धीमी म्रावाज सुनाई पड़ी।

"यह जगह खाली है?" ग्रस्कार ने म्राश्चर्य से सिर उठाकर देखा ग्रीर∵खड़ा हो गया।

बराबर की कुर्सी ख़ाली थी। ग्रस्कार को मालूम ही न था कि उसके पास बैठा विद्यार्थी ग्रपनी पुस्तकें उठाकर कब चला गया।

"बैठो ! " उसने कहा।

उसने अपनी कापियां खोलीं और आराम से बैठ गयी।

"तुमने 'सलाम' क्यों नहीं किया?" जउरेश ने धीरे से कहा और मुस्करा पड़ी।

श्रस्कार ने मेज पर रखे उसके हाथ पर श्रपना हाथ रखकर जोर से दबा दिया।

"सलाम !" उसने फुसफुसाकर कहा। भ्रागे बैठे व्यक्ति ने मुड़कर देखा।

"श ऽऽ! " जाउरेश होंठों पर उंगली रखकर बोली।

दोपहर के खाने के बाद अस्कार को सेमीनार में पहुंचने की जल्दी थी भ्रौर जउरेश को लेक्चर में। वह उसे छोड़ भ्राया भ्रौर छातावास में गये बिना ही सीधा सेमीनार में भागा। भ्रगले दिन पुस्तकालय में भ्राते ही उसने एक साथ दो लोगों की जगह रोक ली। पूरे एक सप्ताह तक ऐसा ही होता रहा।

लेकिन भ्राज वह हॉल में समय पर नहीं पहुंच पाया – सुबह जोमार्त उसका पत्न देने भ्राया था।

"यह लो। दो दिनों से दरबान की मेज पर पड़ा था। सब लोग अपने-अपने पत्न उसी दिन ले जाते हैं, लेकिन यह पड़ा था। प्रेषक का पता देखा? सपार ने गांव से भेजा है। अच्छा, आया करो, दोस्त। मैं चलता हूं।"

ग्रस्कार ने ग्रपना पोर्टफ़ोलियो उठाया ग्रौर जउरेश से पहले पुस्तकालय

पहुँचने के लिए पटरी पर जल्दी जल्दी क़दम बढ़ाते हुए पत्न खोल लिया। फिर एकाएक हरी-भरी वीथी में मुड़कर पेड़ों की छाया में रखे बेंच पर बैठ गया।

पत्न टाइप किया हुम्रा था म्रौर उस पर मोहर लगी हुई थी।

"कम्युनिस्ट तुरुसबेक सेम्बिन को उन पर लगाये गये स्नारोपों से मुक्त घोषित किया जाता है..." उसमें लिखा था। "झूठी गवाही देने के स्नारोप में लेखाकार स्नमीरबेक जेतिसबायेव को पार्टी ने चेतावनी दी है। (मामला काफ़ी पुराना हो जाने के कारण जांच-सिमिति जेतिसबायेव पर न्यायालय में मुक़दमा चलाने में स्नसमर्थ रही)"

उसने ये पंक्तियां बार बार पढ़ीं। उसे उन्हें समझने में कठिनाई हो रही थी, क्योंकि उसके पिता सारी जिन्दगी ईमानदार ग्रादमी रहे थे। उन्हें इस तरह की टाइप की हुई सफ़ाई की जरूरत नहीं थी। ग्रस्कार को इसका पक्का विश्वास था। लेकिन इन रूखे शब्दों ने उसके दिमाग में बीते दिनों की याद फिर ताजा कर दी, जब कितनी मूर्खता ग्रौर निर्दयता से उसका बचपन उससे छीन लिया गया था, ग्रौर किसी की झूठी गवाही के कारण उसके पिता को जहर खाना पड़ा था।

"...वह एक नेक भ्रादमी था," उसे लोहार केनेख़ान के शब्द याद हो भ्राये।

"वह अपने गाँव को सुन्दर बनाना चाहता था, यहां बाग लगाना चा-हता था, एक रोशनीदार बड़ा स्कूल बनाना चाहता था," सपार के शब्द भी उसे याद हो आये।

पिता की मृत्यु के बाद श्रंधेरा श्रौर खाली-खाली-सा लगनेवाला कच्चा घर भी याद हो श्राया। जनवरी की वह ठंडी सुबह ... उस दिन उसके पिता को दफ़नाया गया था ... रेल के डिब्बे की हथपट्टी को पकड़े खून में लथपथ उसके घायल हाथ जब वह फ़ैक्टरी के प्रशिक्षण केन्द्र से भागा था। जेतिसू के रास्ते में भूख से तड़पता, ठंड में ठिठुरता भीख मांगता लड़का ... श्रमीरबेक द्वारा उसका श्रपमान, सपार का सौहार्दपूर्ण व्यवहार, धौले माथेवाले से गिरना — एक के बाद एक उसे सारी बातें याद श्राने लगीं।

"झूठी गवाही", "झूठी गवाही..." मामला पुराना हो जाने के कारण इसकी सज़ा नहीं दी जा सकती। नहीं, जो इस झूठ की मार न सह पाने से मर गये, उन्हें दुबारा जिलाया नहीं जा सकता। पीठ में छुरा भोकनेवालों से ग्रपनी रक्षा कर पाना कठिन होता है। केवल समय ही सत्य को प्रमाणित कर सकता है।

ग्रस्कार ने फिर उन पंक्तियों पर नजर दौड़ायी। उसने उस काग़ज़ को मसलकर उसके टुकड़े-टुकड़े कर डाले ग्रौर नाली में फेंक दिये। पानी उन्हें ग्रपने साथ सड़क के विवर में बहा ले गया।

श्रस्कार कुछ शान्त हुआ। उसने लिफ़ाफ़े में झांककर देखा, तो उसे एक भीर काग़ज मिला, जिस पर टेढ़ी-मेढ़ी लातीनी लिपि में क़जाख़ भा-षा में लिखा हुआ था। यह सपार की लिखावट थी।

" ग्रस्कारजान !

मैं तुम्हों तुम्हारे पिता के बारे में एक दस्तावेज भेज रहा हूं। वह इस दिन के म्राने से पहले ख़ुदा को प्यारा हो गया। उसे म्रब जिलाया नहीं जा सकता। लेकिन बच्चों को म्रपने पिता की सचाई पर विश्वास होना चाहिए। इसीलिए मैं यह कागज तुम्हें भेज रहा हूं।

मुझ में भव पहले जैसी ताकत नहीं रही है। जो इस वक्त हो रहा है, उसे समझना मेरे लिए मुक्किल है, नेकी और बदी का वह मेल मेरी समझ में नहीं भाता। जिन्दगी में काफ़ी उलझनें होती हैं। तुम यह जानते हो। तुम एक नेक भादमी बन रहे हो। भगर तुरुसबेक जीवित होता, तो उसे तुम पर गर्व होता। वह भपने गांव को दूसरे गांवों से बेहतर बना-ना चाहता था, वह ईमानदार था और लोगों की भलाई करता रहता था।

तुम यह तो जानते ही हो कि पढ़ने-लिखने में हम दोनों एक से ही थे। भ्रमीरबेक पढ़ाई में तेज था। जिला मुख्यालय में उसी की बात पर विश्वास किया जाता था। मुझे उसकी शिकायत पर ही कार्लीगाश से नि-काला गया है। मुझे सजा देकर दूसरे सामूहिक फ़ार्म में भेज दिया गया।

लेकिन हमारे गांव के लोग ज़िला मुख्यालय गये, उन्होंने प्रांत के दफ़्तर में भी लिखा। मैं ग्रब वापस लौट ग्राया हूँ। ग्रब लोग कहते हैं कि तुम्हारे पिता की तरह मेरी भी हर बात सही थी।

क्या तुम श्रपने गांव वापस श्राग्रोगे? तुम श्रोर जोमार्त उच्च शिक्षा संस्थान की पढ़ाई ख़त्म करनेवाले हमारे गांव के पहले लड़के हो, तुमने बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया है... श्चगर श्चा सकी तो लौट श्चाश्चो, बेटा। हम दोनों साथ जाकर तुम्हारे पिता श्चौर मेरे दोस्त की कब पर बंदगी करेंगे।

कयसार तुम्हें सलाम कहता है। उसने कृषि-स्कूल पास कर लिया है, मिकेनिक हो गया है ग्रौर ग्रब मशीन-ट्रैक्टर-स्टेशन में काम कर रहा है।"

... ग्रस्कार शून्य में एकटक देखता हुग्रा काफ़ी देर तक निश्चल बैठा रहा। ग्रस्कार की स्मृति में वह दिन बहुत दूर भी था ग्रौर पास भी, जब वह सपार से ग्रन्तिम बार मिला था।

सपार गठीला और मजब्त था, मानो उसे जंगली सेब की जड़ों को तराशकर बनाया गया हो। उसका रंग सांवला था, भौंहें धनुषाकार थीं, कसकर बन्द किये होंठों के ऊपर काली स्याह मूंछें थीं, उसकी पैनी नजर में सौम्य मुस्कान छिपी रहती थी — अस्कार की दृष्टि में उसकी हर चीज सुन्दर थी। सपार हमेशा चुस्त रहता था। सर्दियों में वह भेड़िये की खाल का कोट और लोमड़ी की खाल की कनटोपी पहनता था, और गर्मियों में धारीदार मख़मल का पुराना सूट और छोटी-सी काली टोपी। उसके पैरों में हमेशा ऊंचे बूट रहते थे, जिन्हें कजाख़ भाषा में साम्रातमा कहते हैं।

"समय कितनी जल्दी बीत जाता है, पता ही नहीं चलता," अस्कार सोच रहा था। "लगता है जैसे कल की ही बात है, मैं गांव की गिलयों में भागता था, बुजुर्गों के किस्से सुनता था और अब पढ़ाई ख़त्म होने जा रही है, जिस तरह कारवां का सरदार अपने लक्ष्य की ओर जानेवाला रास्ता चुनता है, उसी तरह मेरा भी रास्ता चुनने का समय आग गया है..."

अस्कार सोच में डूबा सायेदार पटरी पर चलता हुआ पुस्तकालय की ओर जा रहा था। इस समय वह अकेला घूमना चाहता था। लेकिन फिर उसे जउरेश से मिलने, उसके साथ कुछ देर रहने और यह ख़बर बताने की इच्छा जाग उठी। अपने विचारों में खोया-खोया जब वह पुस्तकालय के पास पहुंचा, तो उसने दरवाज़े के बाहर खड़ी उसकी प्रतीक्षा कर रही जउरेश को नहीं देखा।

"मैं तो अब घर जा रही हूं। इतनी देर कैंसे हो गयी? क्या बात हुई, अस्कार?" जउरेश ने उसकी स्रोर ध्यानपूर्वक देखा।



"मैं छोड़ भ्राता हूं," ग्रस्कार ने जबाब दिया। "पार्क में से होकर चलते हैं।"

सूरज ऊपर चढ़ चुका था। पार्क के पथ इस समय हमेशा की तरह खाली पड़े थे। एक एक, दो-दो विद्यार्थी सायेदार घास के मैदानों, शान्त सुनसान कोनों और लतागृहों में भ्राराम से बैठे बड़ी एकाग्रचित्तता से भ्रपने नोटस भ्रौर किताबें उलट-पुलट रहे थे - परीक्षाए निकट भ्रा गयी हैं।

"सपार-प्रशा ने पत भेजा है," जब वे एक खाली बेंच पर बैठे, तो भस्कार ने कहा। "यह लो।"

जाउरेश ने ग्रस्कार पर नजर डाली। उसने पत्न लेकर शुरू की पंक्ति-यां पढ़ीं भीर पूछा।

"दस्तावेज में क्या लिखा था।"

"पिता जी को निरपराध घोषित किया गया था।"

"क्या उन पर कोई भ्रारोप था? गांव में तो मैंने उनके बारे में कभी बुरा नहीं सुना..." जउरेश ने फिर श्रस्कार पर नजर डाली। "ख़ैर अस्कार ,जो होना था, हो चुका। हर हालत में किसी भ्रादमी को सरकारी तौर पर दोषमुक्त और ईमानदार घोषित किये जाने का बड़ा महत्व है"

उसने पत्न पूरा पढ़ डाला श्रीर सोच में पड़ गयी, फिर श्रचानक पूछ बैठी,

"यानी तुम गांव जा रहे हो?"

"ग्रौर तुम?"

"मैं? मेरा क्या...? मुझे पहले संस्थान की पढ़ाई ख़त्म करनी है, उसके बाद कहीं जाने का फ़ैसला करूंगी। वह भी तब, जब मुझे इस-का ग्रिधकार मिल जायेगा।" जुउरेश उठ खड़ी हुई।

"हमारे गांवों में उच्च शिक्षा प्राप्त डाक्टर नहीं हैं... मैं तुम्हारा इन्तजार करूंगा," ग्रस्कार ने कहा।

जाउरेश ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने श्रपनी घड़ी पर नजार डाली श्रीर लेक्चर में जाने की जल्दी करने लगी।

फिर जब कभी वे मिलते, तो ग्रपनी इस बातचीत का कभी जिक्र नहीं करते। जब वह अन्तिम परीक्षाएं दे रहा था श्रीर श्रपने गांव लौटने की तैयारी कर रहा था, वह डाक्टरी के श्रपने पहले प्रायोगिक कार्य के लिए बाहर जा चुकी थी।

\* \* \*

अस्कार ने म्रन्तिम सिगरेट पीकर म्रपने कोट की भ्रन्दर की जेब में से जिले के जन-शिक्षा विभाग का म्रादेश निकाला मौर उसे एक बार मौर पढ़ डाला। यह म्रादेश उसे यानी म्रस्कार सेम्बिन को कार्लीगाश गांव के स्कूल का मुख्याध्यापक नियुक्त किये जाने के बारे में था।

"मुख्याध्यापक" शब्द को पढ़कर उसे फिर हंसी आ गयी। जिले के आंकड़ों के अनुसार इस स्कूल में कुल बत्तीस छात-छाताएं थे। अस्कार को चारों कक्षाओं में सभी विषय पढ़ाने थे—पहली और तीसरी कक्षाओं में दोपहर तक और दूसरी एवं चौथी कक्षाओं में उसके बाद। स्कूल के लिए बस एक और कर्मचारी—झाडूबरदार चौकीदार का ही प्रावधान था। इसीलिए यहाँ 'मुख्याध्यापक' शब्द का उपयोग बिलकुल अनुचित था।

"ख़ैर, मुख्याध्यापक तो मुख्याध्यापक ही होता है। म्राख़िर एकसाथ दो काम करनेवाले दो म्रादमी – यह कोई बुरी बात नहीं है। " उसने कंधे पर कोट डालते हुए भ्रपने भ्राप से कहा।

किताबों से ठसाठस भरी पेटी उठा ग्रौर एक मोटे-से गुबरैले को पैर से घास में धकेलकर वह संकरी पगडंडी पर चल पड़ा।

ग्रस्कार को भ्रपने गांव पहुंचने की जल्दी थी। ज्यों-ज्यों गांव नजदीक ग्राता जा रहा था, त्यों-त्यों उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। जिस बड़ी सड़क पर उसने मोटर-चालक से विदा ली थी, उससे लेकर यहां की सारी पगडण्डियां ग्रौर चश्मे उसके बचपन से जाने-पहचाने थे, हर टीले पर उसके क़दम पड़ चुके थे।

गर्मी की छुट्टियों में न जाने कितनी बार वह अपने दोस्तों के साथ उस सायबानवाले बड़े बाड़े के पास बने कच्ची ईंटों के पुराने घर में छुपा था। यह टोली का कैंप था। वह अभी भी पहले की तरह झुका हुआ खड़ा है। उसकी छत पर बैठा आदमी भी वही जेकेन-कोसे होगा, जिसे अमीरबैक ने इस घर में बसाया था। कहीं कोई दूसरा आदमी तो नहीं है? आख़िर ग्रस्कार को विद्यालय की पढ़ाई समाप्त करके विश्वविद्यालय में प्रवेश लिये कितने वर्ष बीत चुके हैं।

यह जेकेन-कोसे ही होना चाहिए। उसके बिना काम चलेगा भी कैसे? जेकेन कोसे जैसे भले ग्रादमी, जिसे बड़ों के बजाय बच्चों से ज्यादा घुलने-मिलने की ग्रादत थी, ग्रौर जिसकी ग्रसली उम्र का पता न लगा पाने के कारण लोग बिना दाढ़ीवाला जेकेन कहते थे, के बिना तो कार्लीगाश की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।

जेकेन हमेशा अकेला रहता था, उसका कोई परिवार नहीं था। गांव के आस-पास के इलाकों में सब उसे जानते थे और यहां तक कि अक्तूमा को भी लोग बिना दाढ़ीवाले जेकेन का गांव ही कहते थे। जेकेन को शुभ-सन्देशवाहक माना जाता था, क्योंकि युद्ध के दिनों में वह यहां से पन्द्रह किलोमीटर दूर डाक-घर में दिन-रात डयूटी पर रहता था। और मोर्चे से मिलनेवाली हर अच्छी खबर को जल्दी से जल्दी अपने गांव में पहुंचाने के लिए हर तरह के मौसम में पुराने नमदे से बने अपने फटे जुराबों को तार से बांध निकल पड़ता था। उन दिनों लोग उसे तेज दौड़नेवाला जेकेन भी कहते थे। अस्कार को याद हो आया कि कैसे जेकेन ने कटाई के समय सपार के पास पहुंचकर डरते-डरते उसे बुलाये जाने की खबर दी थी।

श्रस्कार ने छत पर बैठे श्रादमी की दिशा में एक बार और नजर डाली श्रौर श्रपना हाथ उठाकर उसका श्रभिवादन किया। वह श्रादमी श्रपनी जगह पर बैठा ही रहा, केवल उसकी लाठी थोड़ी-सी हिली श्रौर थके हुए हाथ धीरे-धीरे नीचे गिर गये।

श्रस्कार ने उदासी से सोचा शायद वह बिलकुल बूढ़ा हो गया है ग्रौर उसकी नजर भी ग्रब पहली-सी नहीं रही है।

ढाल पार करने के बाद उसे वादी में फैला गांव दिखाई दिया। दो गहरे पहाड़ी कन्दरों से निकलकर पहाड़ी नदियां वादी में बह रही थीं। उनके किनारे-किनारे कच्ची ईंटों के छोटे-छोटे ग्रनाकर्षक घर बिखरे हुए थे। दो धूलभरे रास्ते गांव में से निकलते थे: एक - पहाड़ियों के सहारे-सहारे जाता था, दूसरा - उत्तर से दक्षिण की ग्रोर पहाड़ियों में। एक रा-स्ते पर दो घोड़ों की दोपहिया गाड़ी धूल उड़ाती जा रही थी, दूसरे पर -एक लड़की बकरी के बच्चों को हांक ले जा रही थी। यहां सब पहले जैसा ही था ग्रौर गांव के बीच में खड़े सेब के तीनों पेड़ ग्रौर उसके पास का खंडहर, लकड़ी से बनी और जंग लगी टीन की छतवाली छोटे-से स्कूल की धूसर इमारत – सभी तो उसका बचपन से जाना-पहचाना है। किसी बाहर के भ्रादमी को यह गांव दूरस्थ और बिलकुल सूना लग सकता था, और शायद ही कोई कभी यहां एक दिन के लिए रुकने को तैयार होता। लेकिन अस्कार को तो यहां की हर चीज प्यारी थी।

ग्रपनी यादों में खोया न जाने कब वह धूलभरे रास्ते पर ग्रा पहुंचा। कुछ दूर चलने के बाद वह मुड़ा ग्रौर सड़क से ही शुरू होनेवाली घोड़े के नाल की ग्रकार की घाटी के तल में उतर ग्राया। वहाँ एक बड़ा चश्मा फूट रहा था। शीतल निर्मल पारदर्शक पानी पीली ग्रौर सफ़ेद मिट्टी के छोटे-छोटे विचित्र ढेलों को ऊपर धकेल रहा था। वे बच्चों के खिलौने से लगते थे, इसीलिए बच्चे बहुत पुराने जमाने से यहां ग्रक्तूमा (सफ़ेद चश्मा) के किनारे भागकर ग्राते रहते थे।

गांव के सायेदार स्थानों में बहुत-से चश्मे थे, लेकिन अक्तूमा उनमें सबसे बड़ा और सबसे अच्छा था, इसीलिए सारी लड़कियां पानी यहीं से लेती थीं और लड़के अपने घोड़ों को पानी पिलाने यहीं लाते थे।

ग्रस्कार ने ग्रपनी ग्रंजिल में बरफ़ीला पानी लेकर उंगिलयों में से बह रही शुभ्र धारों को निहार। ग्रौर ऊपर उछाल दिया, कुछ छींटे उसके ऊपर गिरे ग्रौर दुबारा पानी लेकर उसने ग्रपने होंठों से छुग्ना लिया। ठंडे पानी से उसके दांत दर्द करने लगे। ग्रपनी प्यास बुझाकर वह बच्चों की तरह पथरा गयी मिट्टी के विचित्र ढेले चुनने लगा। उसे ग्रपने कंधे पर कुछ नरम ग्रौर खुरदरा-सा दबता महसूस हुग्ना। ग्रस्कार ने मुड़कर देखा।

"तुम तो यहां जमकर ही बैठ गये, चलो हटो! देखते नहीं हो, मुझे घोड़े को पानी पिलाना है!"

घोड़े की नंगी पीठ पर गोल चेहरेवाला लड़का नंगे पैर बैठा था। वह लगाम पूरे जोर से खींचे हुम्रा था।

ग्रस्कार उठ खड़ा हुग्रा। लड़के ने लगाम ढीली छोड़ दी।

"तुम कौन हो ?" लड़के ने घोड़े पर म्रकड़कर बैठे हास्यास्पद ढंग से अपनी लंबोतरी भ्राँखें मिचमिचाते हुए पूछा।

"लेकिन तुम कौन हो?" ग्रस्क़ार ने प्रसन्नता से पूछा। "मैं यहीं का रहनेवाला हैं।" "मैं भी यहीं का रहनेवाला हूं। तुम किसके बेटे हो?"

"किसके, किसके..." लडके के स्वर में रोष झलका।

"मैं ग्रक्तुमा गांव का हूं।"

"ग्रक्तूमा का?" ग्रस्कार समझ नहीं पाया।

"हाँ। मैं गांव का हूं, जिसके पास रहने को मेरा जी चाहता है, उसी के पास रहता हूं। मेरा नाम कोदार है," लड़के ने गर्व से कहा।

"मेरा नाम ग्रस्कार है। तुम क्या बहुत दिनों से यहां रह रहे हो?"

"हां, मैं सादिक का बेटा हूं। वह यहीं के रहनेवाले थे। मैं एक साल का नहीं हुआ था कि मेरे पिता मर गये थे, उनका घाव खुल गया था। मेरी मां दूसरे गांव चली गयीं, चरवाहे का काम करती रहीं और वे भी सर्दी और बुख़ार से मर गयीं। अक्तूमावाले मुझे अपने यहां ले आ-ये," लड़के ने गम्भीरता से और बड़ा बनने की कोशिश करते हुए बताया।

"ग्रब पता चला कि तुम कौन हो!"

श्रपने गांव से काफ़ी लम्बी जुदाई के बाद श्रपने गांववाले से हुई इस प्रथम मुलाक़ात से श्रस्कार व्याकुल हो उठा।

हमेशा की तरह घास की कटाई के मौसम में गांव लगभग खाली पड़ा था। ग्रस्कार ग्रपने बचपन को याद करता रास्ते पर चल रहा था। वह सीधा स्कूल की ग्रोर चल दिया, क्योंकि वह जानता था कि ग्रब वह उस तरह किसी के भी घर का दरवाजा खटखटाकर लोगों को परेशान नहीं कर सक-ता था, जिस तरह कि बचपन में किया करता था।

"मैं समझ गया! ग्राप नये ग्रध्यापक हैं। ग्राप हमारे यहां काम करेंगे। मैंने इस बारे में केनेख़ान-ग्रता के लोहारख़ाने में सुना था, "को-दार ग्रस्कार के पास पहुंचकर चिल्लाया, फिर लगाम को जोर से खींच घोड़े को एड़ लगायी ग्रौर धूल के गुबार उड़ाता ग्रस्तबल की ग्रोर सरपट भाग चला।

\* \* \*

स्कूल की इमारत गांव के छोर पर थी ग्रौर हर जगह से साफ़ दिखाई देती थी।

संकरी खड़ी सीढ़ियां चढ़कर ग्रस्कार दहलीज पर पहुंचा जहां एक लट-

कते कानोंवाला बकरी का बच्चा खड़ा था। लग रहा था जैसे यह छोटा-सा जीव बिन बुलाये मेहमान को बड़े घमंड से देख रहा है। इमारत के दरवाज़े पर घर का बना बड़ा ताला लटक रहा था। कई जगहों से पल-स्तर उतर गया था और दीमकों के खाये शहतीर नज़र ग्रा रहे थे। खिड़-कियों की ग्राधी ऊंचाई तक ईंटें रखकर उन्हें बन्द किया हुग्ना था और उन पर पुटीन लगा हुग्ना था। ग्रस्कार को इच्छा हुई कि वह फ़ौरन इन ईंटों को उठाकर फेंक दे।

"ग्रच्छा भई, सबसे पहले इन खिड़िकयों की दशा सुधारनी चाहिए। इससे कक्षा में ज्यादा उजाला रहेगा," उसने बकरी के बच्चे की ग्रोर देखते हुए कहा।

बकरी का बच्चा उठ खड़ा हुम्रा श्रौर नये मुख्याध्यापक की श्रोर कोई ध्यान दिये बिना दहलीज से नीचे कुद गया।

"हाय म्रल्लाह! कितना बड़ा हो गया है!" पीछे से म्रावाज भ्रायी। म्रस्कार ने मुड़कर देखा। नीचे एक बूढ़ी किन्तु तगड़ी भ्रौरत खड़ी थी जिसकी कमर कुछ झुक चली थी, उसने धूसर रंग की पुरानी नीची पोशाक पहनी हुई थी और उसी तरह का रूमाल सिर पर बांधा हुम्रा था। उसके हाथों में चाबियों का गुच्छा था।

"सलाम!" ग्रस्कार ने कहा, लेकिन पहचानते ही उसकी भ्रोर लपका। "श्ररे दमेश-श्रापा! श्राप हैं? कितनी ख़ुशी की बात है कि श्राप श्रभी तक यहां काम कर रही हैं! श्रापने मुझे पहचाना? मैं भ्रस्कार हूं।"

"क्यों नहीं पहचानूंगी, मेरे प्यारे ग्रस्कार। मुझे तो सब की याद है, सब की," उसकी भ्रावाज कांप उठी। "मैं ग्रापके लिए ये चाबियां लायी हूं।"

"ग्राप दमेश-ग्रापा मुझे 'ग्राप' कहकर पुकार रही हैं? यह क्यों? मैं तो ग्रापके पोतों के बराबर हूं," ग्रस्कार विकल हो उठा।

"यह लो, पुराने मुख्याध्यापक भी आ गये," उसकी आवाज में कुछ भय या विकलता झलकी।

वह ग्रस्कार को चाबियां देकर एक ग्रोर हटकर खड़ी हो गयी। कोई पैतालीस वर्ष का लम्बे क़द का ग्रादमी ग्रस्कार के पास ग्रा पहुंचा। डटकर शराब पीने से उसका चेहरा फूला हुग्रा था, नीन्द से भारी हो रहा था, उसने चिक्कट कोट, बिरजिस और घुटनों तक के बूट पहने हुए थे। उसने बड़े रूखे ढंग से अस्कार का अभिवादन किया।

"तुम बड़ी जल्दी आ पहुंचे। मुझे कल ही तो बरखास्तगी की चिट्ठी मिली है। और तुम यहां टपक पड़े। बहुत तारीफ़ की बात है। यानी तुम बुद्धे की जगह लेने आये हो। हम तो जैसे अब किसी काम के ही नहीं रहे। मैं तो सोचता था कि विश्वविद्यालय के स्नातक इससे कहीं ऊंचे पद पाने योग्य होते हैं। लेकिन मालूम पड़ा कि उच्च शिक्षा संस्थाओं का फ़ायदा हर आदमी नहीं उठा सकता, किसी ने ठीक ही कहा है: जो जमीन पर रेंगने के लिए ही पैदा हुआ है, वह उड़ तो सकता ही नहीं। अरे, क्या चमगादड़ कभी उकाब बन सकता है? वह तो अपनी अधेरी कोठरी छोड़ने से ही डरता है... खर, जब आ ही पहुंचे हो, तो ये लो... दमेश, तुमने चाबियां इस नौजवान को दे दीं? अब यह तुम्हारा नया मुख्याध्यापक है। तुम खुद दरवाजा खोलो! डेस्कें गिन लें, रिपोर्ट पर दस्तखत कर दें..."

प्रस्कार की निगाह उस ग्रादमी की चुभती नजरों से टकरा गयी। "तुम ग्रब ग्रपने गांववालों के लिए गैर हो गये हो। तुम्हारी भावनाग्रों, तुम्हारी नेकदिली को वहां के बहुत-से लोग नहीं समझ पायेंगे। ज्यादा से ज्यादा तुम्हें सनकी ग्रौर बेवकूफ समझ लेंगे, जो विश्वविद्यालय की पढ़ाई खत्म करने के बाद ग्रपने ग्रन्धेरे कच्चे घर में लौट ग्राया है।" जोमार्त के साथ हुई बहस में उसके शब्द ग्रस्कार को स्मरण हो ग्राये। कुछ क्षणों के लिए उसके मन में कोध उबल पड़ा। उसे इच्छा हुई कि वह भी कटूक्ति का जवाब कटूक्ति में दे, ग्रपमान के बदले में ग्रपमान करे। लेकिन उसने ग्रपने ग्राप पर नियंत्रण किया ग्रौर शान्तिपूर्वक बोला,

"चलिये, कक्षाएं देख लें..."

\* \* \*

सफेद प्लाई लकड़ी के जोड़ लगी पुरानी डेस्कें, ईंटों से बन्द की हुई या गत्ते से ग्राधी ढकी खिड़कियां, ऊबड़-खाबड़ फर्श, प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाई के लिए श्रत्यावश्यक सामान्य चाक्षुष उपकरणों का श्रभाव, भूत- पूर्व मुख्याध्यापक से हुई अप्रिय बातचीत - इन सब बातों से अस्कार की लौट आने की खुशी का मजा किरकिरा हो गया।

अस्कार दमेश-आपा के छोटे कमरे में रहने लगा। पहली ही शाम को उसका बचपन का दोस्त, नाटे कद, गठीले बदन, गोल चेहरे और बड़ी-बड़ी आंखोंवाला बाऊकेन उस कमरे में आ पहुंचा। सपार-अग़ा गांव के बड़े-बूढ़ों के साथ आया।

"हमारे बुजुर्गों का कहना है कि ग्रगर छः साल का लड़का दूर देशों की याता से वापस लौट ग्राये, तो साठ साल के बूढ़ों को भी उसका स्वागत करना च।हिए," सपार ने दहलीज लांघते हुए कहा। "तुम्हारा ग्राना शुभ हो, बेटा। ग्रफ़सोस, मेरे दोस्त को यह दिन देखना नसीब नहीं हुग्रा। ग्रपने बेटे को देखता, तो कितना खुश होता! ख़ैर बताग्रो, कैसे रहे, कैसे पढ़े, क्या-क्या देखा? ग्रस्कार, तुम खड़े क्यों हो? मेहमानों को ग्राराम से बिठाग्रो। घबराग्रो नहीं ग्रौर दमेश का मुँह मत ताको। उसके कमरे भले ही तंग ग्रौर ग्रंधेरे हों, लेकिन उसका दिल बड़ा ग्रौर नेक है। काश, तुमने इसे इसके जवानी के दिनों में देखा होता! न जाने कितने नौजवानों को तड़पाया है इसने।"

"कम-से-कम बच्चों के म्रागे तो शर्म करो," दमेश-म्रापा ने कहा म्रौर रूमाल से चेहरा ढांपते हुए दरवाजे की म्रोर चली गयी।

"चल दी बुद्धी मुर्गी, अच्छा, जा, जा, लेकिन यह न भूलना कि जल्दी से चाय बनानी है। मैं तो जानता हूं कि तुम्हारी चाय मेरी बीवी के खाने से भी ज्यादा स्वादिष्ट होती है," सपार चाचा मजाक करता रहा। "अस्कार , तुम अपने क़ादिर-बाबा को तो जानते होगे?"

"हां," ग्रस्कार ने जवाब दिया।

"तो सुनो। कादिर-बाबा, उनकी रूह मुझे माफ़ करे, मैं बेकार उन्हें परेशान कर रहा हूं! — यहां के लोगों में से जवानी में सफ़र करनेवाले पहले ग्रादमी थे: वे हज्ज कर ग्राये थे। उनके मरने के दिन तक लोग हमारे गांव में उस पोपले श्रौर कमजोर नजरवाले बुजुर्ग को देखने ग्राते रहे थे। हम सब तो सिर्फ़ गांव के ग्रास-पास ग्रौर पहाड़ों में ही घूमते रहे। न हमारे पंख थे, न ज्ञान, इसलिए हम सिर्फ़ रेगिस्तान ग्रौर पहाड़ों में ही चक्कर काटते रहे, ग्रागे जाने से डरते रहे। हम बिलकुल लवा पक्षी की तरह ही रहे, जो हमेशा एक ही जगह पर घूमता रहता है।

लेकिन म्रब वह बात नहीं रही, म्रब हमारे बच्चे म्रलमा-म्रता, नोवोसि-बीर्स्क ग्रौर सेम्येय में पढ़ते हैं, वे सब जगहों में घूमते हैं। सुना है, जो-मार्त कहीं दूर के सफ़र पर जानेवाला है। क्या यह सच है, ग्रस्कार? बताग्रो।"

"नहीं। वह स्नातकोत्तर पढ़ाई के लिए रुक गया है, भ्रागे पढ़ना चा-हता है।"

"हमारे बुजुर्ग कहते थें: लोगों की जिन्दगी के बारे में जानना चाहते हो, तो उससे मत पूछो, जो बहुत दिन जिया हो, बल्कि उससे पूछो जिसने ज्यादा देखा हो," केनेख़ान भी बातचीत में हिस्सा लेने लगा।

ग्रस्कार बुजुर्गों की बात काटे बिना बड़े ध्यान से सुन रहा था, जैसा कि बुजुर्गों के बीच में बैठे नौजवान ग्रादमी को करना चाहिए।

"तुम ठीक कहते हो, सपार, हमारे बच्चों के पंख निकल आये हैं," केनेख़ान आगे बोला। "लेकिन पंख तो उकाब के भी होते हैं और गौरैया के भी। काला लवा रामगंगरा से ज्यादा तेज आंखोंवाला और तेज उड़ने-वाला होता है, वह अबाबील से उड़ने में उन्नीस नहीं होता, लेकिन वह सिर्दियों में उड़कर दूसरे देशों में सिर्फ़ इसीलिए नहीं जाता, क्योंकि वह अपनी कज़ाख़ स्तेपी को सब से ज्यादा प्यार करता है, उसके साथ सिर्फ़ वसन्त और सुनहरे पतझड़ के दिनों में ही नहीं रहना चाहता, बल्कि हर समय उसके साथ रहना चाहता है। पैदा होते समय और मरते समय भी वह अपने वतन की तारीफ़ के गीत गाता रहता है। अबाबील भी वफ़ा-दार चिड़िया है, वह नये गीत लाने के लिए हमारा देश कुछ दिनों के लिए छोड़कर जाती है।

क्या अस्कारजान यहां ज्यादा दिन तक रुकेगा? जिसने प्रकाश देख लिया, उसके लिए अपने अंधेरे घोंसले में लौटकर आना नुश्किल होगा। बच्चों के पंख निकल आने से हमें खुशी भी होती है और दुख भी, सपार। धीरे-धीरे हम सब खानाबदोश लोगों के उन बुड़े कुत्तों की तरह हो जा-येंगे, जो उनके पिछले पड़ाव के बुझते अलाव के पास पड़े रह जाते हैं।"

"केनेख़ान, यानी मैंने अपने बेटे को पढ़ने के लिए शहर न भेजकर ठीक किया न?" सपार की दायीं ओर बैठे टोली के गोदाम के चौकीदार ममीरबाय ने बूढ़े लोहार से पूछा।

इसी बीच दमेश कमरे में आयी और दस्तरख़ान बिछाकर उस पर बा-

वुरसक \* ग्रौर मिठाइयां रखने लगी। दूसरी ग्रौरत प्यालियां ग्रौर वोदका की कुछ बोतलें ले ग्रायी। समोवार भी रख दिया गया।

बोतलें देखकर ग्रस्कार ने ग्राश्चर्य से दमेश की ग्रोर देखा।

"हैरान न होग्रो, बेटा। श्रव हमारे यहां ख़ातिरदारी के लिए वोदका ही सबसे श्रच्छी चीज समझी जाती है," दमेश ने उदासी से दबी श्रावाज में कहा। "श्राराम से बैठो श्रौर थोड़ी-सी पी लो, नहीं तो बुजुर्गों को बुरा लगेगा।"

मेहमान लोग श्रपनी बातचीत जारी रखते हुए चाय की चुस्कियां लेने लगे।

"नहीं, तुमने ठीक नहीं किया," केनेखान ने ममीरबाय को जवाब दिया। "ग्रादमी के पंख मरोड़ना श्रच्छी बात नहीं होती।"

"बाप कभी बच्चों का बुरा नहीं चाहता। मेरे बेटे ने शादी कर ली है और अब औरों की तरह काम कर रहा है। अपने हमउम्रों से वह किस बात में पीछे है? वह युवा कम्युनिस्ट लीग का आदेश-पन्न पाकर चरवाहा बन गया है," ममीरबाय ने विरोध किया। "वह इस बुजुर्ग के साथ मेहनत कर रहा है," ममीरबाय ने शीर्ष-स्थान पर बैठे सफ़ेद दा-ढ़ीवाले चरवाहे की आरे इशारा किया।

"हमारे गांव तथा पड़ोस के गांव में स्कूल पास करनेवाले हमारे सब बच्चों को दो साल से लगातार चरवाहों का काम करने के लिए बेस्कोपा भेजा जा रहा है," दमेश भी बोल उठी।

ग्रस्कार ने बाऊकेन की ग्रोर देखा, उसने भी चुपचाप समर्थन में सिर हिला दिया। बाऊकेन कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसे बुजुर्गों के बीच में बोलने का साहस नहीं हो रहा था।

"बहन, जिन्दगी में हर बात दोहरायी जाती है," श्रब तक मौन बैठा चरवाहा बोल उठा। "मैं बैठा सोच रहा हूं: मैं श्रपने पोते को स्कूल क्यों भेजूं?"

"मैं ग्रापकी बात समझा नहीं, श्रता। क्या ग्राप ग्रपने पोते को स्कूल में भरती नहीं करवाना चाहते हैं?" ग्रस्कार ने दिलचस्पी दिखायी।

<sup>\*</sup> बाबुरसक - ख़मीर उठे ग्राटे का एक प्रकार का व्यंजन। सं

"नहीं, नहीं चाहता!" वृद्ध ने भौहें सिकोड़ प्याली मेजपोश पर रखकर भरिय स्वर में जवाब दिया। "मैं नहीं चाहता, बेटा। दस्तख़त करना और ख़त लिखना तो वह घर बैठे ही सीख सकता है। उसके बड़े भाई सिखा देंगे। इसके अलावा उसे और कुछ चाहिए भी नहीं। अमीरबेक भी तो पढ़ा-लिखा है, लेकिन उसने अपने गांव के लिए क्या किया? उसने सिर्फ़ औरों की जिन्दगी बरबाद की। और अब जिला मुख्यालय में अफ़सर बना घूमता है।"

कमरे में चुप्पी छा गयी।

"मैं बीस साल से चरवाहे का काम कर रहा हूं ग्रीर ग्रब जाकर मैंने एक महीने की छुट्टी ली है। वह भी इसलिए कि तबीयत कुछ खराब हो गयी थी। मैं बुड्ढा हं, अनपढ़ हं, लेकिन तुममें से कोई भी मुझे बेवक्फ़ नहीं कह सकता। मैं जानता हं कि तालीम भ्रादमी के लिए रोशनी की तरह है, पढ़ा-लिखा भ्रादमी ज्यादा जानता है भ्रौर जिन्दगी से ज्यादा की उम्मीद करता है। ऐसे श्रादमी के लिए हमारी तरह जीना बहुत मुश्किल होगा। हम जैसे बड़े बहत कम रह गये हैं, इसलिए पिछले दो-तीन सालों से नौजवानों को हमारी मदद करने के लिए भेजा जा रहा है। वे दस साल स्कलों में पढ चके हैं, उन्होंने कभी चरवाहे के काम के बारे में सोचा भी नहीं था, श्रब उन्हें बड़ी मुश्किल होती है। फिर वे अच्छे चरवाहे भी नहीं बनते। लेकिन अगर हमारी सारी पीढ़ियों को चरवाहा ही रहना है, तो फिर मैं चाहुंगा कि मेरा पोता ग्रपने काम में माहिर बने। मैं खुद ग्रपने पोते को भ्रपने पहाड़ों भ्रौर रेतीले इलाक़ों की पहचान करवाऊंगा, बारिश ग्रौर तूफ़ान के ग्राने की पहचान बताऊंगा, हरे-भरे चरागाह ढूंढ़ना ग्रौर उन्हें काम में लाना सिखाऊंगा, जानवरों की म्रादतें समझना बताऊंगा। उसे अपने काम को प्यार करना सिखाने में मैं कोई कसर बाक़ी न छोड़ांगा भौर तब तक उसके साथ रहंगा जब तक कि मैं भ्रपनी भ्रांखों से न देख लुं कि वह ग्रसली चरवाहा बन गया है ग्रीर ग्रपने मरहम बाप का ग्रीर मेरा नाम नहीं लजायेगा। ग्रादमी को हमेशा ग्रपने काम से लगाव रहना चाहिए, नहीं तो जीना बेकार होगा।"

वृद्ध ने ग्रपनी जेब में से रूमाल निकालकर ग्रपना माथा ग्रौर दाढ़ी पोंछे।

"चरवाहा बनने के लिए किसी ख़ास इल्म की जरूरत नहीं होती,

बेटा। मैं ग्रपने पोते को स्कूल नहीं भेजूंगा। वैसे भी दो साल से बच्चों को स्कूलों से हमारे पास वापस भेजा जा रहा है। हमारा गांव पुराने पेड़ की तरह सूखता जा रहा है ग्रौर लोग एक ही जगह में पड़े वक़्त गुज़ार रहे हैं। हमारे बाग फलफूल नहीं रहे हैं, लहलहा नहीं रहे हैं।"

वृद्ध मौन हो गया। किसी ने वोदका के गिलासों को छुम्रा भी नहीं। बुजुर्ग म्रापनी-ग्रापनी प्याली पकड़े म्रस्कार की म्रोर जांचती हुई नजरों से देख रहे थे।

क़जाखों में बुजुर्गों की बात सुनने, मानने श्रौर उनका विरोध न करने की बहुत पुरानी परम्परा चली श्रायी है। किसी बुजुर्ग श्रौर नौजवान में बहस होना मुश्किल है। लेकिन इस क्षण श्रस्कार के लिए उनसे बहस कर-ना जरूरी हो गया था। उसके भावी कार्य के लिए इस बूढ़े चरवाहे के साथ होनेवाली बहस काफ़ी महत्व रखती थी।

"माफ़ कीजिये, स्रता, मैं स्रापसे सहमत नहीं हूं। कहते हैं न्याय के स्रागे बड़े-छोटे सब बराबर होते हैं..."

"यूं कहो कि ताकत उम्र को नहीं मानती," सतार-ग्रग़ा ने हल्की-सी मुस्कान के साथ अस्कार का हौसला बढ़ाते हुए कहा। "ग्रागे कहो, बेटा!"

"श्रता, मुझे श्रब तक याद है, जब मैं पढ़ने जाने से पहले एक बार बेस्कोपा श्राया था। श्रमीरबेक ने मुझे गोबर पाथने भेजा था। तब शाम को मैं ग्रापके तम्बू में ग्रलाव के पास बैठा करता था, जहां दूसरे चरवाहें भी इकट्ठे होते थे। ग्रापने सर्दियों के पड़ावगाह में रखी सारी किताबें मुझ-रा पढ़वायी थीं। उनमें सुल्तान महमूद की 'कमर-सुलू', बेयमबेत की 'मीरकीम बाय', 'मुनलीक-जरलीक' श्रौर 'बहादुरों के गीत' जैसी कि-ताबें थीं। ग्रापको ये किताबें बहुत पसन्द थीं। ग्राप सब बड़े ध्यान से गृनते थे, भावविह्वल हो उठते थे, हालांकि ये गीत सभी को जबानी याद थे। उस वक्त ग्रापने कहा था कि ग्रच्छा लिखने ग्रीर पढ़नेवाला ग्रादमी कितना शक्तिशाली होता है, ज्ञानी ग्रादमी में कितनी ख़ूबियां होती हैं। तभी ग्रापने मुझसे कहा था कि खुली ग्रांखोंवाला ग्रादमी बनने के लिए पढ़ना चाहिए, लोगों का भला करना चाहिए, किसी से डरना नहीं चाहिए ग्रीर ग्रपने पिता जैसा बनना चाहिए।

उस समय ग्राप ग्राबाय की यह बात बार-बार दोहराते थे कि ग्रज्ञानी

ग्रादमी केवल एक ही ग्रादमी को हरा सकता है, लेकिन ज्ञानी - हजारों को। यह सब मैंने ग्राप ही के मुँह से सुना है, ग्रता। ग्रीर ग्राज ग्रापने कहा कि पढ़े-लिखे नौजवान के लिए चरवाहे का काम करना स्रौर जिस तरह स्राप जीते हैं, उस पर संतोष करना मध्किल है। हां, भ्रापकी बात ठीक है। पढ़ा-लिखा भ्रादमी उन परिस्थितियों को स्वीकार नहीं कर सकता. जिनमें म्राप रहते हैं। क्योंकि वह बिना किताबों म्रौर मखबारों के नहीं जी सकता। पढने के लिए उसे गोबर के कंडों के छोटे-से ग्रलाव की रोशनी से ज्यादा तेज रोशनी चाहिए। वह सर्दियों में भी ग्रौर गर्मियों में भी तम्ब में नहीं रहना चाहेगा, वह संघर्ष करेगा कि उसके लिए भी रोशनीदार घर बनाया जाये। वह रोजाना रेडियो से समाचार सुनेगा, सिनेमा ग्रौर कंसर्ट की मांग करेगा, श्रकेले काम नहीं करना चाहेगा। श्रौर श्रगर हमारे गांव में इस तरह के पढ़े-लिखे लोगों की संख्या बढ़ी तो हमारा काम भी म्रासान हो जायेगा। वे न सिर्फ़ सर्दियों के पड़ावगाहों में बल्कि हमारे सारे गांव में, हमारे घर-घर में नयी जिन्दगी ला देंगे... " ग्रस्क़ार का स्वर ऊंचा-नीचा हो रहा था, वह जल्दी से जल्दी एक बार में ही वे सारी बातें कह डालना चाहता था, जो काफ़ी समय से उसके मन में थीं। "ग्रगर ग्रापका पोता पढ-लिख गया तो वह सिर्फ़ एक चरवाहे की ही हैसियत से नहीं, ग्रौर बहत-सी योग्यताग्रों के कारण गांव के सबसे जरूरी ग्रादिमयों में से एक हो जायेगा। वह काम करते हुए पढ़ाई जारी रख सकता है, वैज्ञानिक बन सकता है, जोमार्त के चरण-चिन्हों पर चलकर भ्रपना मनप-सन्द पेशा चुन सकता है।"

"तुम बिलकुल ठीक कहते हो, श्रस्क़ारजान "केनेख़ान ने टिप्पणी की। "ग्रभी तक हमारे पास न डाक्टर हैं, न मकान बनानेवाले, सपार भी अपना पेशा बदलने को मजबूर हो गया।"

लोहार की टिप्पणी ने सबका ध्यान सपार के परिवार के साथ बीती दुर्घटना की ग्रोर खींच लिया। इस दुर्घटना के बारे में ग्रस्क़ार भी जानता था। बांऊकेन के पत्र में उसने जोमार्त के साथ इस बारे में पढ़ा था।

म्रक्तूमा लौट म्राने के बाद सपार म्रपनी जवानी के दिनों की तरह घो-ड़ों का चरवाहा बन गया। उस समय तक म्रक्तूमा छः गांवों को मिलाकर बनाये गये नये बड़े फ़ार्म की एक टोली मात्र था।

दो वर्ष पूर्व कड़ी सर्दियों में सारे जिले में पशुधन की भारी हानि हुई

थी। सपार अपने गरम कपड़े, नमक और आटा साथ लेकर सारी सर्दी सामूहिक फ़ार्म के घोड़ों की देखभाल करता हुआ, भेड़ियों के झुण्डों को दूर भगाता हुआ, बेस्कोपा के रेतीले इलाक़ों में भटकता रहा था। सारी सर्दी उसकी कोई ख़बर नहीं मिली, लोगों ने उसे मरा समझ लिया। लेकिन जब बर्फ़ पिघली, तो सपार सामूहिक फ़ार्म की सारी घोड़ियों सहित सही-सलामत अपने परिवार में लौट आया।

ग्रगर उसके बेटे कयसार के साथ दुर्घटना नहीं हुई होती, तो शायद वृद्ध ग्राज भी घोड़ों के चरवाहे की हैसियत से ही काम कर रहा होता।

कयसार ग्रपने पिता से विरासत में मिले साहस, उत्साह ग्रौर कर्मनि-ष्ठता के साथ टेकनिकल स्कूल की पढ़ाई समाप्त कर मिकेनिक बन गया था। वह जब ग्रक्तूमा पहुंचा, तो वहां शरत्कालीन जोताई जोरों पर थी। उस दिन ग्रक्तूमावालों का एक ट्रैक्टर ख़राब हो गया था। कुछ फ़ाज़िल कल-पुरजों की जरूरत थी। नौजवान मोटर-साइकिल पर बैठ मशीन-ट्रैक्टर-स्टे-गन रवाना हो गया। रास्ते में उसकी मोटर-साइकिल पुल पर से फिसल गयी ग्रौर वह मर गया।

सपार-म्रग़ा का चेहरा पीला पड़ा हुम्रा था, कमर झुक गयी थी, वह गांव के केन्द्र में खड़ा म्रपने बेटे की लाश लानेवाली गाड़ी का इन्तजार कर रहा था। स्रौरतें दुख के मारे बेहाल हुई मां को पास के घर में ले गयी थीं।

नौजवान की लाश सावधानी से उठाकर सामूहिक-फ़ार्म के कर्मी पड़ोसी के घर की स्रोर चल दिये।

"ठहरिये," सपार ने कराहते हुए कहा। "कहां ले जा रहे हैं? इसे ग्रपनी ग्राख़िरी रात ग्रपने घर में बिताने दीजिये..."

"नहीं, सपार, तुम्हारा कच्चा मकान बहुत तंग है।"

"तो एक तम्बू खोलकर लगा दो ! "

"तम्बू सिर्फ़ घुमक्कड़ों के लिए ही ठीक होता है। इस वक्त वह काम नहीं ग्रा सकता, उसमें ग्रन्धेरा रहेगा। उसके दोस्त उसके ग्रन्तिम दर्शनों के निए ग्रायेंगे।"

सपार का सिर ग्रौर नीवे झुक गया। कष्ट ग्रौर शर्म ने उसकी कमर शुका दी। पहली बार उसकी समझ में ग्राया कि ग्रपने बड़े ग्रौर रोशनी-दार घर का न होना ग्रादमी के लिए कितना बुरा होता है। उसे याद ग्रा गया कि वह एक जगह से तम्बू उठाकर दूसरी जगह लगाता श्रीर सर्दियां तहखाने में बिताकर सिर्फ़ यही सोचता कि जैसे तैसे ये दिन कट जायें।

पतझड़ की वह लम्बी और ठंडी रात इस मजबूत और गर्वीले आदमी ने बाहर सायबान के नीचे अपने बेटे के पास खड़े-खड़े गुजारी। पास ही अलाव जल रहा था जिसके इर्द-गिर्द सगे-सम्बन्धी और दोस्त बैठे थे।

जब पहाड़ों के पीछे से सूरज ने अपनी किरणें बिखेरीं, तो लोगों ने देखा कि सपार कितना बदल गया है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था, माथे पर झुर्रियां पड़ गयी थीं, उसकी भ्रांखें बोझिल भ्रौर उदास हो गयी थीं।

वह रात देर गये तक अपने बेटे की कब्र के पास बैठा रहा। वापस लौटा, तो अपने तम्बू में नहीं गया। उसने कुदाल और सब्बल उठाये और अपने क़दमों से गांव के छोर पर चश्मे के पास की जमीन नापकर नींव रखने के लिए उसे खर-पतवार से साफ़ करने लगा। पत्थर वह घाटी से लाया, ईंटें ढूढ़ने लगा, कहीं से इमारती लकड़ी और कीलें ले आया। और उसने अपना घर बना डाला। अपने बेटे की कब्र पर उसने कैराग़च\* लगा दिया और अपने घर के इर्द-गिर्द भी इसी तरह के पेड़ लगा दिये।

सपार ने रेतीले इलाक़े में चरवाहे का काम करने से इन्कार कर दि-या। वह अपने गांव में ही रुक गया और कुछ आदिमियों को इकट्ठा कर अपने गांववालों के कच्चे घर गिराकर उनके लिए पक्के घर बनाने का काम करने लगा। उसे नन्हे-से कोदार से लगाव हो गया। वह चाहता था कि कोदार सिर्फ़ उसी के साथ रहे, उसका कुलनाम रख ले और उसके मृत पुत्र का स्थान ले ले। सपार सामूहिक फ़ार्म के किमेंयों के कई घरों की मरम्मत कर चुका था। बड़े सामूहिक फ़ार्म के नये अध्यक्ष के साथ काफ़ी लम्बी बातचीत के बाद वह अक्तूमा के लिए जेनरेटर लाने में सफल हो गया था। अब कभी-कभी अक्तूमावालों के घरों में विद्युत प्रकाश भी दिखाई देने लगा था। उसी के आग्रह पर फ़ार्म के कार्यालय ने बाउकेन

क़ैरागच - एल्म क़िस्म का पेड़ जो सोवियत संघ के दक्षिणी इलाक़ों
 में उगता है। सं्र

को म्रक्तूमा टोली का मुखिया बना दिया था। बाउकेन म्रनुभवहीन युवकः था म्रौर पहले ट्रैक्टर-चालक था।

इन सब बातों के बारे में ग्रस्क़ार जानता था। वह देख रहा था कि सपार-ग्रग़ा का सब पहले की तरह ही सम्मान करते हैं, उसे पहले की तरह प्यार करते हैं। इसलिए वह बड़ी ग्रधीरता से उसके कुछ कहने की प्रतीक्षा कर रहा था।

वह क्या कहेंगे, किसका पक्ष लेंगे?

"एक कहावत है: अपनी छाछ को कोई खट्टा नहीं बताता। बुजुर्ग ठीक ही कहते हैं, कोई भी नहीं चाहता कि उसका बच्चा बुरा और बेस-हारा बने," सपार ने घुमा-फिराकर अपना हर शब्द तौलते हुए कहना शुरू किया। "जिस मास्टर की जगह पर अस्कार आया है, वह कोई गया-गुजरा आदमी नहीं था। पहले वह सामूहिक-फ़ाम का उपाध्यक्ष था। हाँ, उसका गाँव हमारे अक्तूमा की तरह बड़ा नहीं था। नया फ़ाम बना-ये जाने के बाद उसे मास्टर बनाकर हमारे यहां भेज दिया गया। लेकिन पता चला कि वह इसके योग्य नहीं है।" सपार मुस्कराया। "इसमें कोई शक नहीं कि कभी हम भी काम के आदमी थे। लेकिन अब वह बात नहीं रही। वक्त बदल चुका है और जिन्दगी का ढर्रा भी और ही हो गया है। बुजुर्ग भी इस बात की तसदीक़ करेंगे। हम स्कूलों के बारे में कुछ नहीं जानते थे और न ही हमने कभी उनके बारे में मुना था।"

"यह सच है," बूढ़े चरवाहे ने एक गहरी सांस ली।

"लेकिन, कुरेके, फिर भी तुम ग्रौर हम वक्त के कारवां से पिछड़ नहीं गये हैं," उसने बूढ़े चरवाहे को सम्बोधित करते हुए कहा। "कुरेके ग्राज मशहूर चरवाहा है, वह चाहता है कि उसका पोता भी उस जैसा बने। लेकिन नौजवान का ज्ञान स्कूल पास करनेवाले ग्रपने हमउम्र लड़कों से कम हो, तो क्या वह उस जैसा बन सकेगा? मेरे ख़याल से नहीं। बात ग्रस्क़ारजान की ही ठीक है। ग्राप बुरा न मानिये, बुजुर्ग। मैं ग्रापकी बात ठीक-ठीक समझ गया। सारी मुसीबत यह है कि ग्रापको ग्रौर दूसरे पशु-पालकों को ग्रभी तक किसी ने नहीं समझाया है कि बच्चों को फ़ामों पर भेजने का मक़सद यह नहीं कि वे जिन्दगी भर चरवाहे ग्रीर जानवर पालनेवाले बने रहें। इस वक्त चरवाहों की कमी है। ग्राप

तो खुद ही कह रहे हैं कि म्रब म्रापका बुढ़ापा म्रा गया है। लेकिन म्रापकी जगह कौन लेगा? कुछ दिन उन्हें काम करने दीजिये। दुनिया देख लेंगे, कुछ मेहनत कर लेंगे, फिर शहर में संस्थान में प्रवेश पाने के लिये प्रार्थ-ना पत्र भेज देंगे।"

"ख़ुदा के शुक्र से हमारे बच्चे छोटी उम्र से ही मेहनत करने के श्रादी हो जाते हैं। वे दस साल तक पढ़ते भी हैं श्रौर सामूहिक फ़ार्म में बड़ों के साथ मेहनत भी करते हैं। इस क़ानून की जरूरत सिर्फ़ शहरी बच्चों को ही होगी," चरवाहे ने विरोध किया।

"दरग्रसल यह बेइंसाफ़ी है। हमारे बच्चे मेहनत में किसी से पीछे नहीं रहते, लेकिन इसमें शक नहीं है कि उनका किताबी ज्ञान शहरी बच्चों के मुक़ाबले में कम होता है। उनके पास बहुत किताबें होती हैं, वे बहुत पढ़ते हैं। फिर सिनेमा है ग्रौर कलाकार भी शहर में ही रहते हैं। गांव के बच्चों की पढ़ाई बीच में नहीं रोकनी चाहिए। वे ज्ञान के मामले में शहरी बच्चों से बहुत ज्यादा पिछड़ जायेंगे," सपार सोच में डूबा कहता रहा। "शायद इन सब बातों को जल्दी ही सुधारा जायेगा। लेकिन ब-जुर्ग, तब तक के लिए स्राप स्रपने पोते को स्रस्कारजान को सौंप दीजिये। उसे पढ़ने दीजिये, बड़ा होने पर वह खुद अपना पेशा चुन लेगा। मैं तो श्रापको जानता हं, श्रापके ऐसा कहने का मतलब यह नहीं था कि श्राप स्रपने पोते को पढ़ने की इजाजत नहीं देना चाहते, बल्कि यह है कि इन सब बातों से दिल दुखता है। बहुत दिल दुखता है। देश में कहीं बांध बनाये जा रहे हैं, कहीं रेगिस्तान पर क़ाबू किया जा रहा है, फैक्टरियां खड़ी की जा रही हैं, बंजर तोड़ा जा रहा है, लेकिन हमारे गांवों को तो ऐसे भूल गये हैं, जैसे वे दूनिया में हैं ही नहीं, " सपार ने एक ठंडी सांस ली।

बूढ़ा चरवाहा मौन रहा, इसके बाद सारी शाम वह एक शब्द भी नहीं बोला। सुगन्धित तेज चाय की चुस्कियां लेते हुए वह अपने ही विचा-रों में खोया रहा।

"सपार-ग्रग़ा, ग्रापने बताया कि मेरा पूर्वाधिकारी सामूहिक फ़ार्म का ग्रच्छा उपाध्यक्ष था, किन्तु उसमें ग्रध्यापन के ज्ञान का ग्रभाव था। लेकिन स्कूल की मरम्मत करने के लिए तो किसी विशेष योग्यता की जरूरत नहीं होती।" "सुना, सपार-प्रग़ा, मेरा कहा सच निकला न? मैंने इस घर में आने से पहले ही कहा था न कि अस्कार सबसे पहले स्कूल की मरम्मत की बात छेड़ेगा," बाऊकेन मुस्कराया। "तुम ठीक कहते हो, अस्कार। लेकिन कुछ देर ठहरो। मैं कुछ दिन हुए ही टोली के मुखिया का काम करने लगा हूं। स्कूल की मरम्मत के बारे में मुझे पुराने मास्टर ने भी कहा था और सपार-अग़ा ने भी। दो सप्ताह बाद मैं कुछ अदिमियों को मरम्मत करने के लिए भेजूंगा, तुम खुद उनसे काम करवाना। सपार-अग़ा भी मदद कर देंगे।"

"हां, हम लोगों ने फिर सपार-ग्रगा के सुझाव के ग्रनुसार काम करने का फैसला किया है। याद है, हमने चूना पकाया था ग्रौर ईंटें बनाना चाहा था। हम फिर से यह काम शुरू कर देंगे। ग्रब तो यह काम किया ही जा सकता है... हर हालत में पता तो लगा ही लेंगे। जोमार्त इस काम में हमारी काफ़ी मदद कर सकता है। निर्माण कार्य का वह ग्रच्छा जानकार है" मेहमानों को छोड़कर ग्राने के बाद बाऊकेन ने ग्रस्कार से कहा। "वह तुम्हारे साथ क्यों नहीं ग्राया, कम-से-कम गर्मियां बिताने के लिए तो ग्रा ही सकता था?"

"गर्मियों में वह प्राचीन क़ज़ाख़स्तान की संस्कृति स्रौर वास्तुकला के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए पुस्तकालयों स्रौर स्रभिलेखा-गारों को छान डालना चाहता है। इसी उद्देश्य से वह प्राचीन स्मारकों, मक़बरों, मसजिदों स्रादि को भी देखने जा रहा है," स्रस्कार ने जवाब दिया। "उसके बाद स्रागे पढ़ेगा।"

"कुछ दिनों के लिए हमारे पास ही आ जाता! जोमार्त को हमारे यहां आने की इच्छा ही नहीं हुई होगी। मुझे उसकी बहुत याद आती है, क्या वह अब भी पहले जैसा ही दार्शनिक है?"

"तुम्हारा भ्रन्दाज ठीक है," श्रस्कार जोमार्त के साथ हुई भ्रपनी बहस का स्मरण कर मुस्कराया भ्रौर पहाड़ों की भ्रोर से बहनेवाली ठंडी हवा के झोंके से ठिठुरता हुआ बोला, "भ्राज वह होता तो बुजुर्गों से इस तरह बात नहीं करता। वह चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, गांव का उससे बहुत फ़ायदा हो सकता है।"

"तुम कुरेके के बारे में ग़लत मत सोचना, वह ग्रपने पोते को स्कूल में जरूर भरती करवायेंगे। श्राजकल जो हो रहा है, उसमें कई बातें उन- की समझ के बाहर हैं। इसीलिए ग्राज उन्होंने ग्रपनी कह ही डाली," बाउकेन ने कहा। "तुम ग्रब जितने ग्रच्छे ढंग से काम शुरू कर सको, करो ग्रौर हम तुम्हारी यथासंभव सहायता करते रहेंगे।"

\* \* \*

प्रस्कार के जाने के बाद प्रन्य स्नातक भी काम पर चले गये। एक सप्ताह के ग्रन्दर विश्वविद्यालय के छावावास में जोमार्त के पुराने सहपा- िठयों में से एक भी न रहा। व्याख्यानालय धीरे-धीरे पवाचार-पाठ्यकम के विद्यार्थियों से भरने लगे, जो घबराये हुए इधर-उधर दौड़ते रहते थे और ग्रधिक मिलनसार नहीं थे। छावावास के गलियारों में भीरू, शर्मील और शान्त प्रवेशार्थी दिखाई देने लगे। सार्वजनिक पुस्तकालय के हॉल भी नये लोगों से भरे रहने लगे। ग्रब जाने-पहचाने चेहरे बिरले ही दिखाई देते थे, पुस्तकाध्यक्ष भी ग्रपनी जगह पर टेक्नीकल स्कूलों के प्रशिक्षणा- थियों को छोड़कर छुट्टी पर चले गये।

अस्क़ार के चले जाने के बाद जोमार्त को कुछ भ्रजीब-सी उलझन मह-सूस होने लगी। पाण्डुलिपियों की पीली पड़ गयी फ़ाइलें उलटते-पुलटते उसका दिल ऊबने लगा। बिना किसी विशेष रुचि के वह दिन भर "ग्रगा-न्योक" (प्रकाश) पित्रका के पन्ने उलटता-पुलटता रहता और शाम को अपने ख़ाली कमरे में लौटकर किवाड़ भीतर से बन्द करके बिस्तर बनायें बिना ही पलंग पर पड़ जाता।

वह बिलकुल बदल गया, एकाएक उसे स्रकेलापन महसूस होने लगा त्रौर उस पर उदासी छा गयी। केवल एक बार जब उसे एक समाचार पत्न में पुरातित्वक खोजों की नयी विधा — ग्रन्तर्जलीय पुरातत्व के बारे में एक छोटी-सी टिप्पणी मिली, तो वह उसमें खो गया ग्रौर दो दिनों तक इस विषय पर नयी सामग्री खोजता रहा।

वह भ्रन्तर्जलीय भ्रन्वेषक दल के कार्यों का विवरण बड़े उत्साह से पढ़-ता रहा, जिसके भ्रन्तर्गत समुद्र भ्रौर महासागरों में डूबे दिसयों जहाजों को तल से ऊपर उठाया गया था, भ्रकदमीशियन भ्रोरबेली के लेख, ब्रग्स्क में उनके द्वारा खोजी गयी डोंगी भ्रौर पनडुब्बों की खोजों का वर्णन पढ़ता रहा। वह इस्सीक-कुल के तल में डूबे चिगूचेन शहर के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करता रहा। उसने भ्रोल्ड्रिज की पुस्तक "पानी के नीचे शिकार "एक ही बैठक में पूरी पढ़ डाली और उस ग्रंश को भी का-पी में उतार लिया जिसमें ग्रोल्ड्रिज ने सुख़ूमी की खाड़ी के तल में सूरज की झिलमिलाती किरणों के प्रकाश में एक ग्रादमी को सीधे खड़े देखने का जित्र किया था। लेकिन जब वह उसके पास पहुंचा, तो मालूम हुग्रा कि... वह एक पूराने युनानी घर की छत पर खड़ी प्रतिमा थी।

लेकिन यह शौक जल्दी ही ख़त्म हो गया ग्रौर जोमार्त फिर खिन्न रहने लगा।

जोमार्त ने इतनी ऊब ग्रौर इतना श्रकेलापन कभी महसूस नहीं किया था। उसके सूटकेस में उसकी उच्च श्रेणी में मिली उपाधि पड़ी थी, जिसे दिखाने पर उसे किसी भी शहर में नौकरी मिल सकती थी। लेकिन विश्व-विद्यालय की नियोजन समिति की बैठक में उसे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिला देने की सिफ़ारिश की गयी थी।

उसके दोस्तों ने उससे विदा लेते समय कहा था कि वह भाग्यशाली है ग्रीर वह स्वयं भी ग्रपने को भाग्यशाली समझा था। वह प्रसन्न था ग्रीर तुरन्त ग्रपने शोध-निबंध का विषय चुनकर समय बिना गंवाये काम शुरू कर देने की बात सोच रहा था। लेकिन दोस्तों से बिछड़ते ही उसकी सा-री योजनाएं गड़बड़ा गयीं। उसे ख़ास तौर से ग्रस्कार की कमी बहुत ख़ल रही थी।

ग्रब वह उसके साथ न जाने के लिए ग्रपने को कोसने लगा। ग्रपने को किताबी कीड़ा ग्रौर हवाई क़िले बनानेवाला कहने लगा।

अपने विद्यार्थी जीवन की यादें उसके दिमाग़ में फिर से उभरने लगीं। ज उरेश के साथ बिताये दिन उसे अकसर याद आने लगें। उसकी मुस्कान, दृष्टि और इशारे उसकी चेतना में स्पष्ट थे। उसे अपना बचपन याद आ गया। एक बार लड़के पहाड़ों पर जाने लगें। ज उरेश भी उनके पीछे-पीछे चल दी। लेकिन जोमार्त ने उसे उपदेशात्मक स्वर में कह दिया कि वह लड़कियों को बिलकुल पसन्द नहीं करता, क्योंकि वे रोनी और डरपोक होती हैं और पहाड़ों पर चढ़ते समय परेशान करती हैं। ज उरेश ने चुप-चाप नजरें झुका लीं और आंखें पोंछती हुई वहीं एक गयी। जोमार्त उस क्षण को स्मरण कर मुस्करा उठा। फिर उसे ज उरेश के साथ अपना पहला नाच याद आया। वह वसन्त की एक शाम की बात थी। दोपहर में बारिश हुई थी, जंगली स्ट्राबेरी के चौड़े-चौड़े पत्तों पर बड़ी-बड़ी पार-

दर्शक बूंदें पड़ी थीं। जउरेश नये जूते पहने खड़ी थी। जूतों के काटने और तंग होने की शिकायत कर वह काली चेरी के पेड़ के नीचे गीले पत्थर पर बैठ गयी थी।

"बहुत तंग हैं। बहुत दर्द हो रहा है। मेरी मदद करो," एक हाथ से जोमार्त का कोट पकड़कर वह झुकी।

जोमार्त को उसकी हथेलियों की तिपश महसूस होने लगी। जउरेश के बाल उसके चेहरे को गुदगुदा रहे थे। जब वह सीधी खड़ी हुई, तो जो-मार्त ने पुराने जमाने के फ़िल्मी म्रन्दाज में उसका हाथ चूम लिया भ्रौर बोला कि उसने यह मजाक़ में किया था।

"यह बेवक़ूफ़ी का मज़ाक़ है!" ज़उरेश नाराज़ हो गयी।

जोमार्त को डर लगा कि वह यह बात ग्रस्कार को बता देगी। वह बहुत पहले से जानता था कि ग्रस्कार जउरेश को प्यार करता है ग्रौर इसी लिए वह उसके साथ दोस्त की तरह व्यवहार करने की कोशिश करता था। लेकिन न जाने क्यों उनमें मन-मुटाव हो गया ग्रौर वे ग्रलग-ग्रलग रहने लगे ? इस बारे में उन्होंने उसे कुछ भी नहीं बताया था।

जिन दिनों जउरेश लेनिन्स्क में थी, जोमार्त ने अपने पत्न में उसे डा-यरी लिखने की सलाह दी। "रूसी भाषा में लिखा करो। इस तरह तुम्हें अपनी भाषा सुधारने में मदद मिलेगी। मैं भी डायरी लिखता हूं। इससे काफ़ी मदद मिलती है। जब हम मिलेंगे, तो एक-दूसरे को अपनी-अपनी डायरी पढ़ने को देंगे।" एक वर्ष बाद जब जउरेश अल्मा-अता आयी, तो उन्होंने अपनी डायरियों की अदला-बदली की और एक-दूसरे के राज किसी को न बताने का वायदा किया। पार्क में सायेदार बलूत के नीच बैठकर जोमार्त ने धड़कते दिल से उसकी डायरी खोली। उसमें सारी बात तें स्पष्ट रूप से लिखी हुई थीं। उसने उन्हें पूरा नहीं पढ़ा। रास्ते में दिखाई पड़ें पहले टेलीफ़ोन-बूथ से ही उसने जउरेश के फ्लेट पर फ़ोन किया और उससे तुरन्त उसकी डायरी लाने और अपनी ले जाने को कहा।

"फिर कभी ले श्राऊंगी। इस वक़्त घटा छा रही है," जाउरेश ने जवाब दिया।

"डरो नहीं, पिघलोगी नहीं," जोमार्त ने उसे टोक दिया।

जोमार्त का लहजा उसे अच्छा नहीं लगा। वह शायद इसी आशा से भागी चली आयी कि वह उसे अपनी अप्रत्याशित नाराजगी का कारण बता- येगा। लेकिन जोमार्त ने बिना कुछ कहे उसकी डायरी उसके हाथों में रख दी। जउरेश हैरान हुई कुछ देर खड़ी रही स्रौर फिर चली गयी।

यह सब हुआ केवल एक ही पंक्ति के कारण। जउरेश ने लिखा था कि जोमार्त की तुलना में श्रस्कार में ग्रधिक मानवता है श्रौर श्रगर उससे चुनने को कहा जाये, तो वह श्रस्कार को ही चुनेगी।

फिर वह जाउरेश के साथ पहले की तरह स्वाभाविक न रह सका, हालांकि ग्रक्सर उससे मिलने ग्राता रहा। वह जाउरेश के साथ ग्रपने सम्बंधों के बारे में न सोचने की कोशिश करने लगा। ग्रपने को भोला-भाला दिखाने की कोशिश में वह उसके सामने बुद्धुग्रों की तरह बकवास करने लगता, या फिर ग्रपने ज्ञान का रोब जमाने की कोशिश करता।

जुउरेश दिन भर पुस्तकालय में रूसी उपन्यास पढ़ती रहती। एक बार वह बड़े उत्साह से उन्नीसवीं शताब्दी के साहित्य के बारे में बोलने लगी, लेकिन जोमार्त ने उसी वक्त उसकी बात काट दी:

"तुम दूसरे साहित्यों के बारे में बात करती रहती हो, लेकिन तुम अपना कजाख़ साहित्य भी पढ़ती हो? उन्नीसवीं शताब्दी हमारे साहित्य और संगीत के इतिहास का स्वर्ण युग था। इस्ताय और महमबेत ने विद्रोह किया था। उसी युग में हमारी जाति का जीवट और प्रतिभा स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आये।"

जोमार्त हमेशा की तरह अपनी बातों में खो गया श्रौर तब तक बोलता ही रहा, जब तक कि ज़उरेश ने उसे टोक न दिया।

"तुम्हारे लेक्चरों से तंग श्रा गयी हूं! तुम इतिहास श्रीर पुरातत्व विज्ञान के श्रलावा श्रीर किसी विषय पर इन्सान की तरह शान्ति से बोल सकते हो? श्रगर नहीं बोल सकते, तो चुप रहो, हमारे संस्थान में वैसे ही लेक्चरर बहुत हैं। क्या श्रस्क़ार श्रीर क्या तुम, दोनों ही एक से हो। एक गाता है, दूसरा गुनगुनाता है।"

जोमार्त को मालूम था कि जाउरेश प्रायोगिक प्रशिक्षण के लिए दक्षिण के एक शहर गयी हुई है। यह शहर ग्रलमा-ग्रता के पास ही था। उसकी इच्छा हुई कि वह सब कुछ छोड़कर उसी क्षण उसके पास चला जाये।

उसकी भूली हुई किताबें ग्रौर कापियां फ़र्श पर बिखरी पड़ी थीं! ग्रस्तव्यस्त मेज पर खाने के सामान के खाली डिब्बों, दही ग्रौर बियर की खाली बोतलों का ढेर लगा हुग्रा था। वह वास्तव में बहुत ग्रधिक उदास हो गया था। श्रौर अगर युवा-कम्युनिस्ट-लीग से एक लड़का उसे उनकी असाधारण बैठक में बुलाने न आ गया होता, तो शायद वह अउरेश के यहां या अक्तूमा चला गया होता।

बैठक में शहर में रह गये विद्यार्थियों को सामूहिक फ़ामों में फ़सल की कटाई पर भेजे जाने श्रौर एक बड़े कारखाने के निर्माण के समापन-समारोह में एक प्रतिनिधि-मण्डल भेजे जाने के प्रश्नों पर विचार किया गया।

विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि-मण्डल युवा निर्माताम्रों को विद्यार्थियों द्वारा एकदित पुस्तक-संग्रह भेंट करनेवाला था, एक रंगारंग कार्यक्रम पेश करनेवाला और विभिन्न विषयों पर भाषण देनेवाला था। व्याख्याताम्रों की सूची में जोमार्त का नाम भी लिख दिया गया।

जोमार्त स्थिति में हुए इस अप्रत्याशित परिवर्तन से प्रसन्न हुआ। हवाई जहाज में बैठे-बैठे बादलों को उड़कर पीछे छूटते देखते समय वह जउरेश के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन अब वह अलमा-अता लौट आने पर भावी भेंट के बारे में ही सोच रहा था। बीच-बीच में हवाई जहाज के पंख के नीचे बिखरे मरुस्थल के टीलों और मैदानों के दृश्यों को देखते हुए वह इतना खो जाता था कि जउरेश को बिलकुल ही भूल जाता था। उसने बालखाश झील की गहराई का अन्दाज लगाने की कोशिश की। तपते रेगिस्तान की जीवनविहीन पहाड़ियों के बीच कभी-कभी दिखाई पड़ जाने-वाले मटमैले घरोंवाले नन्हे-नन्हे गांवों को देखकर उसका दिल बुरी तरह दुखने लगता था।

वह कारखाने में नयी शाप के उद्घाटन के कुछ समय पहले पहुंचा। उसे यह कार्य बहुत रुचिकर लगा ग्रीर वह उसमें खो गया। निर्माण करने-वाले शाप को चालू करने की तैयारी में लगे थे, खराद मशीनों की जांच की जा रही थी ग्रीर कर्मियों को ऋम से खड़ा किया जा रहा था।

जोमार्त के लिए यहां सब कुछ नया था। वह शाम देर हुए तक मशी-नों के शोर से गूंजती शाप में प्रथम उत्पादन की तैयारी में लगे युवकों का काम देखता रहा।

दिन ढले जोमार्त युवाभ्रों के छात्रावास में गया, जहां विभिन्न जनतं-त्रों से निर्माण कार्य के लिए ग्राये नौसिखियों के ग्रनुरोध पर उसे क़जाख़-स्तान के बारे में भाषण देना था।

"वे लोग हमारे जनतंत्र के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते

हैं," निर्माण-स्थल की युवा-कम्युनिस्ट-लीग की शाखा के संगठनकर्ता ने उसे बताया। "इन्हें रोचक ढंग से सुनाइये।"

लेकिन जोमार्त घबरा गया। उन युवा और तगड़े लड़कों के सामने उसे अपनी कमजोरी महसूस होने लगी, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह बात शुरू किस तरह करे। अन्य निर्माण स्थलों की तरह इस निर्माण स्थल के बारे में भी उसे समाचारपत्नों से मालूम हुआ था। "विशाल कार-खाने का निर्माण कार्य पूरा हो गया।" पहले उसे ये शब्द भाषण के लिए आवश्यक शब्द लगते थे। लेकिन आज वह पहले की तरह नहीं बोल सका। रोटरी प्रेस में छपे और लेकचर ब्यूरो द्वारा अनुमोदित भाषण को वह धैर्यपूर्वक पढ़कर नहीं सुना सकता।

विश्वविद्यालय के पार्टी संगठन के ग्रपनी ग्रोर से कुछ न जोड़ने के नि-र्देश के विरुद्ध जोमार्त ने कजाख़स्तान के बारे में ग्रपने शब्दों में ही बोलने का निश्चय किया।

मुबह जोमार्त दुबारा कारखाने गया। एक कोने में खड़ा होकर वह युवा गैस इंजीनियर के काम को श्रद्धा भाव से देखता रहा। वह अपने पसीने से लथपथ चेहरे को पोंछता हुआ एक उपकरण से दूसरे के पास भाग रहा था और निर्देश दे रहा था। उसे अपने चारों ओर डायलों और उपकरणों की सूइयों के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। जोमार्त ने उसे मोटी कार्य-दैनिकी, जिस पर 'शॉप नम्बर १ की कार्य-दैनिकी' लिखा था, घबराहट से कांपते हाथों से खोलते और लिखते देखा: "६.३७ शाम को शॉप चालू की गयी..."

"कितना सौभाग्यशाली है! उसने इस कार्य-दैनिकी में पहला इन्दराज किया है," जोमार्त को उससे ईर्ष्या हुई, "लेकिन शायद उसे इस बात का खयाल भी नहीं म्ना रहा होगा कि इस तरह इतिहास लिखा जाता है।"

"चिलये, शॉप में चिलये। ऐसा श्रवसर गंवाना नहीं चाहिए। कार-खाने में उत्पादन शुरू हो रहा है!" गैस-इंजीनियर ने जोमार्त को श्रावाज दी।

जोमार्त किवाड़ को ठैलकर लोगों से भरे संकरे गलियारे में भागता हुग्रा शॉप की ग्रोर लपका। बढ़ते हुए शोर ग्रौर लोहे की खड़खड़ के बीच उसे हर्षनाद ग्रौर तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। ऊपर के गलियारों में, लटकी हुई विशाल कैन की केबिन में श्रौर उसके दोनों झोर की रेलिंग पर — सब जगह लोग खड़े थे। उसकी श्रांखों के श्रागे शॉप में जीवन संचार हो रहा था। जोमार्त को वह दृश्य याद श्रा गया, जब "इंजीनि-यर" श्रवशाल के श्रपने हाथों से बनाये भट्ठे में श्राग जली थी श्रौर उन्होंने श्रव्तूमा के पहाड़ों में मिला चूना-पत्थर उसमें पकाया था। लेकिन वह छो-टा-सा भट्टा इस विशाल शॉप की तुलना में कुछ भी नहीं लग रहा था।

शोर से गूंजती इमारत को अपने प्रकाश से आलोकित करता, चारों ओर लपटें बिखेरता पिघला हुआ धातु सुनहरे गाढ़े लसदार शहद की तरह नाली में से होकर धीरे-धीरे बहने लगा। शॉप कानों के परदे फाड़ देनेवाले "हुर्रा!" के हर्षनाद से गूंज उठी, लोग एक दूसरे को बधाई देने लगे और संकोची लड़कों के हाथ पूरे जोर से दबाने लगे।

जोमार्त उन लड़कों को बड़ी ईर्ष्यालु दृष्टि से देख रहा था। उसे ग्रब शोर नहीं सुनाई दे रहा था, न ही वह यादगार के तौर पर ढाले जा रहे कजाख़ी ग्रलंकरणवाले फलकों को देख रहा था।

जोमार्त के साथ ही बूढ़ा निर्माता खड़ा था, जिसे वह समाचार पत्नों में छपे उसके फ़ोटों से जानता था। वृद्ध अपनी घनी भौंहें सिकोड़े ठीक अपने सामने से बहकर आती हुई पिघले धातु की धार को देख रहा था और होंठों ही होंठों में कुछ बुदबुदा रहा था।

"स्राप क्या कह रहे हैं, स्रता?" जोमार्त ने शोर को दबाते हुए जोर से पूछा।

"सोच रहा हूं, बेटा," भट्ठी पर काम कर रहे एक मजदूर को देखते हुए वृद्ध ने कहा। "मैं बचपन से ही यहीं रहता हूं। प्रपनी जवानी के दिनों में एक छोटी-सी फाल को पाने के लिए मुझे जमीदार के यहां डेढ़ साल तक काम करना पड़ा था। इतनी छोटी-सी मुड़ी हुई, भोयरी और जंग लगी हुई फाल को पाने के लिए," वृद्ध ने फफोलों से भरी ग्रपनी खुरदुरी हथेलियां उसे दिखाईं। "और ग्रब देखों!" उसने सिर से उस ग्रोर इशारा किया, जहां से ग्रभी भी पिघला धातु ग्राग के चश्मे की तरह फूटा पड़ रहा था। "देखों कैसे बहता ग्रा रहा है! ऐसा यहां पहले कभी देखने में नहीं ग्राया था," वृद्ध ने ग्राश्चर्य से ग्रपनी जवान टकटकायी।

एक युवक उसके पास म्राया। वह यादगार के फलक ढालनेवालों में से एक था। वृद्ध ने उसका म्रालिंगन कर लिया। "शाबाश! बेटा, मेहमान को भ्रपनी शॉप के बारे में बताग्री," उसने जोमार्त की ग्रोर इशारा किया।

"ग्राप श्रक्तूमा से हैं?! कितनी ख़ुशी हुई श्रापसे मिलकर!" जो-मार्त के साथ परिचय होने पर युवक बहुत प्रसन्न हुआ। "जानते हैं, कैंसा दिन हैं यह मेरे लिए? श्रगर मैं श्रपने गांव में इस बारे में सुनाऊं, तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा। मैं तुन्कुरूस से हूं। हमारे गांव पास-पास हैं। क्या ग्राप जल्दी ही ग्रपने घर लौटेंगे? मेरी ग्रापसे एक विनती है," लड़का जल्दी से ग्रपने विशाल कोट की जेब टटोलने लगा। "जब ग्राप तुन्कुरूस से गुजरें, तो हमारे घर होकर जाइये। ग्रौर यह चीज मेरे बाबा भक्शाल को दे दीजिये। उन्हें बता दीजिये कि यह क़जाख़ मगनीतका में ढाले गये सबसे पहले धातु का टुकड़ा है ग्रौर इसे मैंने ढाला है। कह देंगे न? वे बहुत ख़ुश होंगे।"

"मैं तुम्हारे बाबा को जानता हूं। उन्हें 'इंजीनियर' कहते हैं। उन्होंने ग्रकाल के दिनों में ग्रक्तुमावालों के लिए चुना तैयार किया था।"

"उन्हीं की इच्छा थी कि मैं धातु-कर्मी बनूं। उन्हें श्रापसे मालूम पड़ जायेगा कि सब ठीक है। ऐसा तोहफ़ा मिलने पर वे बड़े ख़ुश होंगे। श्राप-का क्या ख़्याल है?"

"मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा," जोमार्त ने बिना इस बात का ख़याल किये कि वह उसके गांव में जायेगा भी या नहीं, जवाब दिया।

"रेलगाड़ी में बैठे-बैठे जोमार्त अकसर श्रपनी जेब में हाथ डालकर का-गाज में लिपटे धातु के शीतल चपटे टुकड़े को छू-छूकर मुस्कराता रहा।

"मैं भ्रस्कार को इस बारे में विस्तार में लिख दूंगा भ्रौर यह तोहफ़ा भेज दूंगा। वही तुन्कुरूस जाकर श्रविशाल को ख़ुश कर देगा," जोमार्त सोचता रहा।

यही सोचते-सोचते उसने छात्नावास के दरबान से चाबियां ग्रौर ग्रस्कार का पत्न ले लिया।

"ग्राख़िर तुम्हें कुछ पंक्तियां लिखने का समय मिल ही गया! वैसे मुझे यह पत्न नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि ग्रभी तक तो तुमने मुझे एक छोटा-सा पत्न लिखने की कृपा भी नहीं की," ग्रस्कार ने लिखा था। "तुम फिर श्रपने सपनों ग्रौर किताबों में खो गये होगे। उन्हें जरा एक मिनट के लिए एक ग्रोर हटाकर मेरा सन्देश ध्यान से पढ़ लेना। यहां कोई ऐसा

श्रादमी नहीं है, जिससे दिल खोलकर बात कर सकुं। इसीलिए मैंने तुन्हें पत लिखने का निश्चय किया। अपनी पढ़ाई के दिनों में हम अकसर अक्तमा को याद किया करते थे, उसकी म्रच्छाइयां भी गिनाते थे म्रौर बुराइयां भी। ग्राखिरकार मैं उन लोगों के पास लौट ग्राया हं, जिन्होंने बचपन में मेरी मदद की थी। ग्रब तुमसे क्या छ्पाऊं, यहां हर चीज मेरी ग्राशा से भी बरी निकली। कच्ची ईंटों के तंग और गंदे घरों में क़दम रखते समय बहत ही बरा लगता है। यहां से सिर पर पांव रख कर भाग जाने को जी करता है। लेकिन भाग नहीं सकता। काम ढंग से नहीं हो पा रहा है। यहां जरूरत है ठोस काम की। सब कुछ तोड़कर नये सिरे से बनाने की जरूरत है। स्रौर इस तरह की योग्यता मुझमें नहीं है। यहां खाली बातों से काम नहीं चलेगा, बल्कि भारी भ्रार्थिक सहायता की जरूरत है। कल मैंने घर-घर जाकर स्कूल जाने योग्य त्रायु के बच्चों के नाम लिखे, गिना तो मालूम पड़ा ब्राठ बच्चे स्क्ल नहीं जा रहे हैं। मुझे मालूम पड़ा कि लोग भ्रपने बच्चों को पढ़ने के लिए शहर भेजने से डरते हैं: उच्च शिक्षा संस्थान या विद्यालय पास करने के बाद कोई घर नहीं लौटना चाहता। श्रगर ग्रा सको तो चले ग्राग्रो। खुद देख लोगे। कम-से-कम हम लोगों को सलाह तो दे दोगे।"

जोमार्त ने कपड़े भी नहीं बदले। उसने चाबियां दरबान को वापस कर दीं ग्रीर स्टेशन जाकर ग्रक्तुमा का टिकट ख़रीद लिया।

\* \* \*

टोली के मुखिया बाऊकेन ने स्कूल की मरम्मत करने सपार श्रौर ये-गोर बढ़ई को भेजा।

प्रस्कार काफ़ी देर तक पीले पड़ गये श्रौर सूखकर कांटा हुए येगोर चाचा के चेहरे को देखने के बाद ही पहचान पाया कि यह सामूहिक फ़ार्म का वही मोटा-ताज़ा श्रौर जिन्दादिल कर्मी है जिसने उसे पहाड़ों में चूना पकाने के दिनों में ख़मीरे श्राटे के टुकड़ों से बना शोरबा खिलाया था। बाद में बाऊकेन ने उसे बताया कि येगोर कई साल पूर्व श्रक्तूमा में श्राकर बस गया है। यहां तरकारियों की खेती करता है श्रौर हरे-भरे घास के मैदान में बने कच्ची ईंटों के छोटे-से घर में रहता है। उसके दो बेटे थे। बड़ा बेटा मोर्चे पर मारा गया। छोटा बेटा सैनिक सेवा के बाद वापस नहीं ग्राया, उसने विवाह कर लिया ग्रौर वोरोनिझ प्रांत में ही कहीं बस गया है।

येगोर ग्रौर सपार ने जल्दी ही डेस्कों की मरम्मत कर उन पर रंग कर दिया। लेकिन फ़र्श, किवाड़ों ग्रौर छत की मरम्मत के लिए तक्तों की जरूरत थी। किसी ने बताया कि तक्ते कुगालिन्का नदी पर बन रहे नये राजकीय फ़ार्म में मिल सकते हैं।

येगोर ग्रौर सपार राजकीय फ़ार्म पर गये। लेकिन उन्हें तख़्ते नहीं दि-ये गये। वे गुम-सुम ग्रौर खीझे हुए वहां से लौटे।

"िकसी के स्रागे हाथ पसारने की जरूरत नहीं है। किसी ने हमारे लिए इमारती लकड़ी तैयार करके नहीं रखी है। हमें ख़ुद को ही तैयार करनी पड़ेगी," सपार ने बाऊकेन से कहा।

"लेकिन लोग कहां से आयोंगे?" बाऊकेन ने उदासी से पूछा। "आप को खुद ही जाना पड़ेगा, और कोई है भी नहीं, सब गेहूं की फ़सल का-टने में लगे हैं। वैसे कुछ देर इन्तजार करके इमारती सामान का सवाल कार्यालय की बैठक में रखना और जिले की अन्य संस्थाओं से मांगना बेह-तर होगा।"

"ग्ररे छोड़ो ... मैं जानता हूं ऐसी बैठकों ग्रौर उनमें होनेवाले फ़ैसलों को," सपार ने हाथ झटककर कहा। "ऐसे तो इमारती लकड़ी एक साल में भी नहीं मिलेगी। ग्रौर वक्त निकला जा रहा है, कुछ ही दिनों में बारिश का मौसम ग्रा जायेगा। छत को जल्दी से जल्दी ढकना जरूरी है। हम कोई ग्रच्छा-सा लट्टा लाकर ख़ुद ही तख्ते बना लेंगे। ग्रस्कार को हमारे यहां रखने के लिए उसकी मदद करना जरूरी है। नहीं तो मैं देखता हूं लड़के के दिल में शुबहा पैदा होने लगा है।"

ग्रस्कार में वास्तव में परिवर्तन ग्रा गया था। उसका उत्साह ठण्डा पड़ गया था, उसकी ग्राँखों में थकान ग्रौर उदासी दिखाई देने लगी थी। उसे लग रहा था जैसे ग्रपने दोस्तों, शहर, थियेटर ग्रौर सिनेमा को छोड़े दो महीने नहीं, पूरा एक साल बीत चुका है। धीरे-धीरे उसका जीवन भी वैसा ही नीरस हो गया, जैसा कि गांव के सारे लोगों का। ग्रब वह ग्रके-ला रहने से डरने लगा था, कुछ घंटों के लिए भी बेकार बैठने से घब-राने लगा था। ग्रगर पहले वह सन्तोषपूर्वक काम करता था, तो ग्रब दिल में उठ रही तरह-तरह की भ्राशंकाभ्रों को भ्रीर उदासी दूर करने के लिए ही मेहनत कर रहा था। वह दो बार जिला मुख्यालय हो भ्राया था। पहली बार वह जिले के डाक-तार संचालक से यह मालूम करने गया था कि भ्रक्तूमा में समाचार पत्न दो सप्ताह देर से क्यों पहुंचते हैं।

डाक-तार विभाग के कर्मचारी ने हैरानी से उसकी ग्रोर देखकर पूछा,

"ग्राप क्या ग्रासमान से उतरे हैं? मास्को से ग्रापके ग्रक्तूमा तक श्रभी कोई "TU" हवाई जहाज नहीं जाता। समाचार पत्न समय पर पहुंचते हैं। श्राप विलंब की शिकायत बेकार ही कर रहे हैं।"

पोस्ट-मास्टर श्रस्कार को उत्साहपूर्वक समझाने लगा कि पत्न-पत्निकाएं कहां छपते हैं श्रौर उन्हें ग्राहकों तक किस प्रकार पहुंचाया जाता है।

"शहरों में उन्हें हवाई जहाज से पहुंचाया जाता है, जिला मुख्यालयों भ्रौर बड़े गांवों में मोटरगाड़ियों से, श्रागे घोड़ागाड़ियों से श्रौर पैंदल।"

एक बार अस्कार जिले के सांस्कृतिक विभाग में पता लगाने गया कि क्या वहां अक्तूमा के लिए फिल्म प्रोजेक्टर आदि ख़रीदे जा सकते हैं। उसके इस सवाल ने फिर सब लोगों को हैरानी में डाल दिया।

"सिनेमा उपकरण केवल सौ से ज्यादा घरोंवाले गांवों को ही दिया जाता है। लेकिन, नौजवान दोस्त, ग्रापके ग्रक्तूमा में तो सत्तर घर भी नहीं हैं। ग्राप तो पढ़ें-लिखे ग्रादमी मालूम देते हैं, ग्रापको तो मालूम होना ही चाहिए कि सिनेमा-उपकरण किसी को निजी तौर पर नहीं बेचे जाते।"

दफ़्तर के किवाड़ बन्द करते समय ग्रस्कार ने ग्रपनी पीठ पीछे किसी को दबी जबान में कहते सुना,

"यह तो वही है जो विश्वविद्यालय की पढ़ाई समाप्त करने के बाद प्रक्तूमा के प्राथमिक स्कूल में काम करने ग्राया है। सनकी है, काश मेरे पास भी इसकी जैसी डिग्री होती!"

ग्रस्कार इस बात का श्रादी हो गया था कि बहुत-से लोग उसे सनकी समझते हैं, लेकिन वह इस पर ध्यान नहीं देता था। किसी न किसी तरह समय काटने के लिए वह पाठ्य-पुस्तकें जमा करने लगा, चाक्षुष उप-करण तैयार करने लगा ग्रौर ग्रपने भावी छात्र-छाताग्रों से मिलने लगा।

हर जगह जीने का ढंग एक-सा ही था। मिट्टी का फ़र्श छोटी-सी नी-ची गोल मेजा। कुछ घरों में रेडियो भी दिखाई देते थे, लेकिन उनसे लाभ क्या था, सबकी बैटरियां तो बहुत पहले ही ख़त्म हो चुकी थीं। शहर में रहनेवाले लोगों को अपने रेडियो सेटों के लिए इस तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि वहां बिजली है। अक्तूमा को तो किसी ऐसे आविष्कारक के पैदा होने तक इन्तजार करना पड़ेगा, जो उन जगहों के लिए जहां बिजली नहीं पहुंची है, रेडियो के लिए कभी न ख़त्म होनेवाली बैटरियों का आविष्कार कर सके।

पहले ग्रस्कार को ग्रक्तूमा में जो कुछ ग्रच्छा लगता था, देहाती जीवन की जो विशेषताएं उसे नजर ग्राती थीं, वही ग्रब उसके लिए ग्रसह्य हो उठा।

गांव का युवक वर्ग ग्रभी भी उसी तरह ग्रपना जी बहलाता था, जिस तरह ग्रस्कार ग्रपने बचपन में बहलाया करता था। सप्ताह में एक बार किसी न किसी के घर में "बैठक" होती थी। वे गोश्त खाते, चाय पीते ग्रौर धुएं व भाप से भरे उसी तंग कमरे में बैठे-बैठे गाने गाते। कभी-कभी चांदनी रात में ग्राक़-सुएक भी खेलते।

लडके सभी ग्रच्छे थे। वह उन्हें खेतों में देखता था, वे उसे सामृहिक फ़ार्म के तेज घोड़ों के बारे में बड़े उत्साह से बताते, शिकार ग्रौर चरवाहों के जीवन के रोचक क़िस्से सुनाते। गांव के जीवन के बारे में भी बहस होती थी। लेकिन ग्रपनी बातचीत के ग्रन्त में सबकी जबान पर यही सवाल होता कि स्रागे कैसे जिया जाये। स्रक्तूमा का स्रपना क्लब, स्रपना सिने-मा होगा या नहीं? क्या जिन्दगी के इस ढरें को बदलना सम्भव होगा? ग्रस्क़ार के समवयस्क, उसका बहुत ग्रादर करते थे, हर काम में उसका समर्थन करने को तैयार थे। लेकिन ग्रस्क़ार की समझ में नहीं ग्राता था कि शुरू कहां से करे। केवल एक ही काम था उसके सामर्थ्य में - नयी पूस्त-कें जमा करना। उसने एक छोटा-सा पुस्तकालय बना लिया श्रीर पुस्तकों को पाठकों के सुभीते के लिए स्कूल में शेल्फ़ों में रखवा दिया। उसने सपार-ग्रग़ा के साथ इमारती लकड़ी तैयार करने के लिए खुद जाने का फ़ैस-ला किया। इसमें कम-से-कम एक सप्ताह लगेगा, इस बीच वह हर चीज के बारे में भली-भांति सोच-विचार कर सकेगा, सपार से स्रकेले में सलाह-मशविरा करेगा, पर्वतीय हवा में सांस लेगा श्रौर जंगल का स्नानन्द लेगा। एक अच्छी टोली बन गयी। उनके साथ येगोर चाचा भ्रौर सामृहिक

फ़ार्म के भण्डार का चौकीदार ममीरबाय भी जानेवाले थे।

कुल्हाड़ियों की धार तेज की गयी, स्रारे जमा किये गये स्रौर कुछ स्रति-रिक्त घोड़े लेकर वे तीन दोपहिया गाड़ियों में तड़के ही स्रक्तूमा से निकल पड़े।

श्रागेवाली गाड़ी में ग्रस्क़ार के साथ कोदार बैठा था। वह बड़ी जल्दी ग्रस्क़ार से घुल-मिल गया, दिन भर उसी के साथ रहने लगा। वह उसी के साथ सामूहिक फ़ार्म के केन्द्र, खेत, टोली के केंप ग्रौर ज़िला मुख्यालय जाता। वैसे ग्रस्क़ार को भी लड़के से काफ़ी लगाव हो गया था।

कोदार सच्चे माने में उसका सहायक हो गया। बाऊकेन ने, जो घोड़ा स्कूल की मरम्मत हो जाने तक के लिए ग्रस्क़ार को दिया था, उसकी संभाल की पूरी जिम्मेदारी ग्रपने ऊपर ले ली।

जैसे ही कोदार को माल्म पड़ा कि श्रस्कार इमारती लकड़ी लाने जा रहा है, वह रात को ही सपार के पास जाकर रोने लगा, जिससे कि वृद्ध को उसे श्रपने साथ ले चलने के लिए श्रासानी से मना ले।

रास्ता जाना-पहचाना था। शुरू के लगभग बारह किलोमीटर वे लोग पहाड़ों के सहारे-सहारे चले, तुन्कुरूस ग्रौर जेलान्दी पीछे छोड़ने के बाद एकाएक दक्षिण की ग्रोर मुड़ गये ग्रौर वर्षा के नालों से कटे पुराने कच्चे रास्ते से ऊपर चढ़ने लगे। खड़ी चढ़ाई थी, रास्ते में रुक-रुककर पिहयों के नीचे पत्थर रखने पड़ रहे थे, जिससे कि घोड़े कुछ देर सुस्ता लें। उन्होंने ऊंचाई पर से तेजी से बहते हुए छोटे-से पहाड़ी नाले के किनारे पड़ाव डाला। ग्रलाव जलाया ग्रौर चाय की केतली निकाली। कोदार ऊपर चढ़-कर देगची में मोटी-मोटी काली बेरियां भर लाया।

जुन्गारा के पहाड़ों में शरत् ऋतु हमेशा बड़ी उदार होती है। नीचे मैदानों में गेहूं के खेत ग्रौर सूखी घास की टालें दिखाई देती रहती हैं। पहाड़ी रास्तों के किनारे-किनारे जंगली सेब ग्रौर श्वेतकण्ट की कंटीली झाड़ियां इधर-उधर उगी दिखाई देती हैं। कहीं-कहीं प्रथपणीं उगी ग्रौर हमेशा नम रहनेवाली रास्ते की काली मिट्टी पर जंगली फल ग्रपने ग्राप पक-पककर गिरते रहते हैं। वे बिना ग्रावाज किये ढाल पर लुढ़कते हुए ग्रास-पास की हवा में ग्रपनी मादक गंध फैलाते रहते हैं। जंगली फलों को कोई नहीं चुनता। उन्हें यहां से कहीं ले भी नहीं जाया जा सकता। न ग्रच्छी सड़कें हैं, न परिवहन ग्रौर न ही कोई ख़रीदार।

ग्रस्कार को बचपन में इन स्थानों की यात्रा करनी पड़ती थी, जमा-

न्तास चरागाह जाना होता था। तब वह कुछ समय मधु-मक्खी पालकों के साथ गुज़ारता था, जिन के घर पहाड़ी नालों के मुहानों के पास सदियों पुराने पेड़ों की छाया में बने हुए हैं। लेकिन उन दिनों की याद ग्रब धुंध-ली पड़ गयी थी।

ग्रपने जन्म स्थान की हर चीज उसे नयी लग रही थी, वह पर्वतों की रूपरेखा को बड़ी तन्मयता से देख रहा था, वादी के सौंदर्य का ग्रा-नन्द ले रहा था।

"सपार-ग्रा, उस चोटी का नाम क्या है?.. श्रौर उस घाटी का?.. उस श्रृंग-पथ को खान-किजी क्यों कहते हैं?" ग्रस्क़ार श्रपने बचपन में गुनी बातों की याद ताज़ा करने के लिए पूछता रहा।

"कहते हैं ये चरागाह एक ख़ान की थीं। उसकी बेटी को गर्मियों में भूग-पथ के पीछे नीले पठार में भ्राराम करना अच्छा लगता था। उसके पास एक सफ़ेंद ऊंटनी थी। एक बार शरत् ऋतु में ख़ान की बेटी मूसल- भार वर्षा में फंस गयी। बारिश के मौसम में पहाड़ों में ऊंट की सवारी करना बहुत ख़तरनाक होता है, वह बड़ा बेढब भ्रौर बेबस हो जाता है भ्रौर उसके पैर घास पर फिसलने लगते हैं। मूसलधार बारिश में सफ़ेंद ऊंटनी नीचे लुढ़कने लगी।

नौजवान नौकर भ्रपनी मालिकन को बचाने लपका। लेकिन बचा नहीं गका। ऊंटनी बिजली गिरने से फटे सेब के उस पेड़ से टकरायी, जो गह यर के किनारे उगा हुआ था, लड़की उछटकर गह वर में गिर गयी। नौ- गयान नौकर ख़ान के गुस्से से डरकर भ्रपने घोड़े पर बैठे-बैठे उसके पीछे कुर गया।

लागों ने नीचे उतरकर उन्हें खोजा, लेकिन न लड़की की लाश मिली, ग गीजवान नौकर की। पानी की तेज धार उन्हें पहाड़ी नदी तेन्तेक में यहां ले गयी और तेन्तेक ग्रला-कूल झील में।

खान ने हर साल गर्मियों में भ्रपनी बेटी के मरने के स्थान पर भ्राने के लिए रास्ता बनाने का हुक्म दिया। तभी से लोग इस श्रृंग-पथ को खान किजी कहने लगे।"

"यह दास्तान शायद इस रास्ते जितनी पुरानी है। इसकी मरम्मत कर-गी चाहिए, यहां सवारी करना बहुत ख़तरनाक है," ग्रस्कार ने कहा। "भाखिर चरवाहे यहां तक कैसे पहुंचते हैं?" "ग्रदे बेटा, लेकिन लोगों में इतनी ताक़त कहां से ग्रायेगी? लोग बड़ी मुक्लिल से तो घास ग्रौर ग्रनाज काटने का काम कर पाते हैं, किसी किसी साल तो ज़रूरत लायक घास भी नहीं काट पाते। हमारी जमीन बड़ी उदार है, लेकिन मौसम मनमौजी है। फिर हमारे यहां मशीनें भी बहुत कम हैं। न यह सरी-ग्रकी है, न तुरगाय, न मिर्जाचेल। हां, ग्रगर जुनगारा के पहाड़ों का ग्रच्छी तरह ग्रध्ययन किया जाये ग्रौर उनके जंगली बागों, मधुमिंखयों को पालने के स्थानों की ठीक से संभाल की जाने लगे, तो बिलकुल ही दूसरी बात हो। तब शायद रास्ते भी बन जायें। नहीं तो देखों कितनी कीमती चीजों बेकार जा रही हैं! जइली ग्रलान ताऊ से लेकर तारबागताय तक के सारे पहाड़ घने जंगली बागों से ढके पड़े हैं, लेकिन उनसे किसी को भी वास्ता नहीं है। यहां के सारे फल एक बड़े देश के लिए काफ़ी होंगे। कितने जानवर यहां पाले जा सकते हैं!"

"नये राजकीय फ़ार्म भी तो बनाये जा रहे हैं न? भ्राप ख़ुद भी वहां कुछ दिन पहले लकड़ी लेने गये थे।"

"यह नया कहां है? सब फ़्रैंशन के दीवाने हैं। जरूरत हो या नहीं, लेकिन राजकीय फ़ार्म बनाना सभी चाहते हैं। कुछ पुराने सामूहिक फ़ार्मों को मिलाकर पशुपालक राजकीय फ़ार्म बना दिया गया है, बस यही 'नयी' बात है। श्रव इस फ़ार्म को थोड़ा बहुत इमारती सामान दिया जा रहा है श्रौर विशेषज्ञ भेजे जा रहे हैं। लेकिन उन लोगों से फ़ायदा ही क्या? जब हम उस राजकीय फ़ार्म में लकड़ी लेने गये तो, हमने ऐसे दो विशेषज्ञों को श्रपने-अपने सूटकेस उठाये पैदल लौटते हुए देखा। कहने लगे, हमें बिठा लो। मैं बुड़ा भी बेवकूफ़ था, जो उन्हें अपनी गाड़ी में बिठा लिया। फिर एक ऐसी बात हुई कि अगर येगोर साथ नहीं होता, तो मैंने उन्हें चाबुक से पीट दिया होता।"

"छोड़ो, सपार, उनकी याद मत दिलास्रो। वे स्रादमी थोड़े ही थे,' येगोर बाबा बोल उठा।

"ग्राखिर बात क्या थी?" ग्रस्कार ने दिलचस्पी ली।

"वे हमें वापस म्राते समय मिले। मैंने उन्हें बिठा लिया। उनमें से एक पूछने लगा: 'बड़े मियां, क्या म्राप यहाँ काफ़ी दिनों से रह रहे हैं?' मैंने जवाब दिया: 'मेरी सारी जिन्दगी यहीं बीती है।' वे कहने लगे:

'म्रापको क्या? म्राप यहां के म्रादी हो चुके हैं। लेकिन हम इस उजाड़ में नहीं रह सकते।' मुझे उसका हमारे इलाक़े को उजाड़ कहना ही चुभ गया।"

सपार ने यगोर की ग्रोर देखा ग्रौर उसकी ग्रसन्तुष्ट मुखमुद्रा देखकर बोला,

"ग्रच्छा, ग्रच्छा, येगोर, ग्रागे नहीं बताऊंगा। कहने का मतलब यह है कि हमने उनके सूटकेस नीचे फेंक दिये ग्रौर ख़ुद ग्रागे चल दिये। येगोर ने उन्हें जोरदार डांट लगायी।"

श्रस्क़ार मन-ही-मन उन लड़कों को दोषी नहीं ठहराता। इस में कोई ग्राण्चर्य की बात नहीं है कि उन्हें यहाँ ग्रच्छा नहीं लगा। सपार ने दूसरों की जिन्दगी तो देखी ही नहीं थी इसलिए वह नाराज हुग्रा।

"म्रल्लाह जाने उन्हें," सपार ने कहा। "जाते हैं तो जाएं। जमीन होगी, तो जोतनेवाला भी मिल जायेगा।"

"जब तक यह मालूम न हो कि आदमी कौन है, उसने कैसी जिन्दगी देखी है, वह क्या सोचता है, तब तक उसे दोष देना ठीक नहीं," ममी-ज्वाय सोच में डूबा हुआ बोला।

"नेक श्रादमी बुराई देखकर भागेगा नहीं," येगोर झुँझलाकर बोला। "तुम बेकार ही उनकी तरफ़दारी कर रहे हो।"

"मैं उनकी तरफ़दारी नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारी बात को भी ीक नहीं समझता हूं। कभी-कभी ब्रादमी को समझ पाना मुश्किल हो जा-ता है। हो सकता है, उनकी बात सही हो," ममीरबाय ने जोर देकर कहा।

"भ्रच्छा सपना वही देखेगा, जो मेहनत से जी नहीं चुराता। मेरा गरहम दोस्त नुकेश कहा करता था कि कायर का सपना क्षणिक स्रौर भेकार होता है," सपार ने कहा।

"ग्रस्क़ार, तुम्हें उसकी याद है? हो भी कैसे सकती है। तुम बहुत ही छोटे थे। वह हमारे गांव का पहला मास्टर था। उसने बच्चों को ही गहीं, बड़ों को भी लिखना-पढ़ना सिखाया था।"

"मुझे याद है, सपार ,मैं उनसे पहली क्लास में पढ़ा था। मेरे पिता गरने के कुछ दिन पहले मुझे उनके पास ले गये थे, मैं उस वक्त सात गाल का भी नहीं हुम्रा था।" ग्रस्कार को पुराने शिक्षक के साथ हुई ग्रपनी पहली भेंट स्मरण हो ग्रायी। यह बहुत पुरानी बात है। दिन साफ़ था, धूप खिली थी। छो-टा-सा, दुबला-पतला फुरतीला वृद्ध पहला पाठ देने के बजाय बच्चों को पहाड़ पर ले गया था। इससे पहले ग्रस्कार गांव के पास खड़े पहाड़ों की चोटियों पर कभी नहीं चढ़ा था। उसके लिए तो पास की पहाड़ी के पीछे की हर वस्तु रहस्यमय थी। सुबह जब वह ग्रांखें मलता हुग्रा घर से बाहर भागकर ग्राता, तो ग्रकसर पहाड़ों की चोटियों को देखने लगता था। वह सोचता था कि पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर ग्रासमान को हाथ से छुग्रा जा सकता है ग्रीर मुट्टियों में ग्रोले भरे जा सकते हैं।

वह अपने शिक्षक से पीछे न रह जाने के डर से जल्दी-जल्दी चल रहा था। शिक्षक उन्हें अपने गांव और उन स्थानों के बारे में बता रहा था। वह हर पौधे का और हर चिड़िया का नाम जानता था और इतने मनो-रंजक ढंग से बता रहा था कि बच्चे दुनिया की सारी बातें भूलकर उसी की बातें सुन रहे थे।

पगडंडी ऊपर ही ऊपर चढ़ने का प्रलोभन दे रही थी। बच्चे जंगली रसबेरी की झाड़ियों में से रास्ता बनाते हुए निकटतम चोटी पर पहुंच गये, जहां से ग्रद्भुत दृश्य दिखाई दे रहा था।

पीछे तलहटी के पास ग्रसीम ग्रौर कहीं-कहीं कबूतर के रंग की धुँधली चादर से ढकी स्तेपी फैली हुई थी। ग्रागे हरे-नीले रंग के शिखर फैले हुए थे ग्रौर उनके पीछे हिमधवल शिखर थे। ग्रस्कार ने ग्रासमान को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन पकड़ नहीं सका। ग्रपनी हथेली से सूरज की ग्रोट कर उसने उस ग्रोर दृष्टि डाली, जहां बादलों को छूती हुई सफ़ेद चट्टानें फैली हुई थीं।

शिक्षक उन्हें इन पहाड़ों के बीच में बिखरे कसबों, गांवों, चश्मों, हिमसंहितयों से निकलनेवाली निदयों, हिमाच्छादित शिखरों के बारे में बता रहा था, और यह भी बता रहा था कि पृथ्वी गोल है। बच्चों के सामने से रहस्यमय परदा उठानेवाला शिक्षक जादूगर-सा लगे रहा था।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि उस जमाने में शिक्षक गांव में पहला आदमी था, जिसने दूसरों से ज्यादा देखा और तरह-तरह की पुस्तकें पढ़ी थीं। अस्क़ार गाड़ी के पीछे-पीछे चलते हुए सोच रहा था कि ग्रब वह बात नहीं रही, ग्रब अपने व्यवसाय के बारे में जानना ही काफ़ी नहीं होता। यहां शिक्षा की परिस्थितियां शहर ग्रौर बड़ी बस्तियों के स्कूलों से बिलकुल ही ग्रमण हैं। कुरेके ठीक ही कहता था कि यहां ग्रभी लोगों में सभ्यता कम ही है। शिक्षक को इस खाई को पाटना होगा। वरना उसके छात्र-छात्राएं वह ज्ञान प्राप्त नहीं कर पायेंगे, जो शहरी बच्चों को ग्रासानी से प्राप्त हो जाता है। इस मामले में शिक्षक को केवल शिक्षक ही नहीं, उद्यमी शिक्षक बनना होगा।

क्या मुझमें इसकी क्षमता है? क्या मुझे बच्चों से प्यार है? क्या मैं एक अच्छा शिक्षक बन सकता हूं? अगर मुझमें शिक्षक की प्रतिमा नहीं हुई, तो क्या मेरी विश्वविद्यालय की शिक्षा किसी काम आ सकेगी? क्योंकि यहां तो कोई भी माध्यमिक अध्यापन शिक्षा प्राप्त आदमी मुझसे कहीं ज्यादा अच्छे ढंग से काम कर सकता है।

अस्कार को फिर जिले के सांस्कृतिक विभाग में और डाक-तार विभाग के संचालक के साथ हुई बातचीत याद भ्रा गयी, जनतंत्र के शिक्षा मंत्रा-लय का बड़ी बस्तियों को ही सिनेमा-उपकरण दिये जाने के बारे में भ्रादेश याद भ्रा गया। उसने पूछा,

"सपार-म्रगा, कई सामूहिक फ़ार्मों को मिलाकर एक फ़ार्म बनाने का काम ग्रौपचारिक ढंग से क्यों किया गया है?"

"ग्रौपचारिक ढंग से तुम्हारा क्या मतलब है?"

"म्रापने सामूहिक फ़ार्म को बड़ा बनाये जाने यानी छः छोटे-छोटे गां-वों को मिलाकर एक बड़ा गांव बनाये जाने का फैसला किया है, है न?" "हां।"

"लेकिन वास्तव में ग्रन्तर इतना ही हुग्रा कि हर गांव अब सामूहिक फ़ार्म के स्थान पर टोली कहलाने लगा है। एक दूसरे से अठारह किलो-मीटर तक की दूरी पर बसे गांव वैसे ही छोटे-छोटे हैं। सब एक ही जगह पर रहकर एक बड़ा गांव बना लेते, तो ज्यादा ग्रच्छा रहता, इस तरह से दसवर्षीय स्कूल, छात्रावास, अस्प्रताल, क्लब सभी कुछ बनाया जा सकता है, सिनेमा-उपकरण भी ख़रीदा जा सकता है। तब जिन्दगी जरा ज्यादा मजे से बीतेगी।"

"लम्बे ग्ररसे से एक ही जगह पर रहनेवाले लोगों के लिए उसे छोड़-कर जाना ग्रासान नहीं होता। सब से बड़ी समस्या है – रिहायशी घरों की। ग्रगर तुम ग्रपना मकान छोड़ दोगे, तो नयी जगह पर तुम्हारे लिए मकान कौन बनायेगा? तुम ख़ुद ही देख रहे हो कि स्कूल की छत की मरम्मत के लिए हमें ऊबड़-खाबड़ कच्चे रास्तों से क़रीब-क़रीब म्रासमान तक चढ़ना पड़ रहा है। ग्रगर इमारती सामान की समस्या हल हो जाये, तो फिर सारे काम दूसरे ही ढंग से होने लगें। हमारे गांव भी राजकीय फ़ार्मों की बस्तियां जितने बड़े हो जायेंगे। इस वक़्त न तो यह हमारे बस का काम है न ही जिले के ग्रफ़सरों के बस का।"

सपार की बात का किसी ने प्रतिवाद नहीं किया। आगे सब मौन सफ़र करते रहे। घोड़े ज़रूरत से ज्यादा न थक जायें इसलिए चढ़ाई का अधिकांश भाग पैदल चलकर ही पार किया गया। शाम होते होते चढ़ाई ख़त्म हो गयी और यातियों को अपने सामने लम्बा-चौड़ा नीला पठार दि-खाई देने लगा।

ठंड हो गयी, बादलों से घिरी हिमाच्छादित चट्टानों की स्रोर से ठंडी हवा बहने लगी। स्रागे सर्दियों के पड़ावगाह तक न पहुंच पाये चरवाहों के तम्बू दिखाई पड़ रहे थे।

"ये हमारे चरवाहे हैं। रात उनके यहां गुजार लेंगे ग्रौर कल काले पत्थरों की घाटी में पहुंच जायेंगे," सपार ने लगाम खींचते हुए कहा। दो बडे जबरदस्त रखवाले कृत्ते उनकी ग्रोर लपके।

"ठहरो, शैतानो!" एक ग्रधेड़ उम्र की स्त्री खेमे में से निकली। "भ्राप बहुत ठीक वक्त पर भ्राये, बहुत भ्रच्छा हुआ," उसने उनका भ्रभि-वादन करके कहा।

उसका चेहरा बर्फ़ीली हवाग्रों से काला पड़ गया था। अस्क़ार उसकी आंखें देखकर आश्चर्यचिकित रह गया। कभी अत्यन्त आकर्षक रही उसकी काली आंखें जागते रहने से लाल हो गयी थीं। उसने पुराने मर्दाने कोट के ऊपर भेड़ की खाल का उतना ही पुराना ओवरकोट पहना हुआ था।

"क्या हुग्रा?" ममीरबाय ने ग्रधीरतापूर्वक पूछा।

"तम्बू के भीतर म्रा जाइये," स्त्री ने जवाब के बजाय कहा।

"कोदारजान, घोड़ों को खोलो ग्रौर कसकर गाड़ी से बांध दो। उन्हें थोड़ी देर सुस्ता लेने दो, फिर चरने के लिए छोड़ देना," सपार ने गा-ड़ी से नीचे कूदकर कहा।

तंग तम्बू में चार तह किये हुए मोटे नमदे के ऊपर एक ध्रादमी रजाई

भ्रोढ़े लेटा हुम्रा था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, उसकी सांस भारी चल रही थी भ्रौर वह कराहता हुम्रा करवटें बदल रहा था।

"खुश रहो, कुरेके, क्या हुआ,?" सपार ने बेचैनी से चरवाहे के चेहरे को देखते हुए कहा।

कुरेके ने रज़ाई में से हाथ निकालकर चमड़ी पर लाल धब्बे ग्रौर दाने दिखाये।

"देखा? मैं दूसरे चरवाहों से पीछे रह गया था। मैंने भेड़ों को यहां दो दिन और चराने की सोची, तीसरे दिन तम्बू समेटने लगा, तो बी-मार पड़ गया। एक भेड़ मर गयी। मैंने सोचा शायद उसने कोई जहरीली चीज खा ली होगी और उसकी खाल उतारने लगा। इत्तफ़ाक़ से मेरा हाथ कट गया। घाव छोटा ही लगा, लेकिन खून में जहर फैल गया... यह देखो... भ्रब मेरे रेवड़ को जानवरों के डाक्टर के जांच करने तक दूसरों से दूर रखना होगा। शायद सारे रेवड़ में ही कोई ख़तरनाक बीमा-री फैल गयी है।"

"डाक्टर म्राया था?" म्रस्क़ार ने यह सवाल बीमार चरवाहे को दे-खते ही किया।

लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया। श्रौरतों ने हैरत भरी नज़रों से उसकी ग्रोर देखा, मरीज़ बड़ी मुश्किल से मुस्कराया।

"यहाँ डॉक्टर कहाँ से भ्रायेगा, श्रस्कारजान?" सपार ने नाराजगी जाहिर करते हुए फुसफुसाकर कहा।

श्रस्क़ार शर्मिंदा हो गया। उसे यही चिन्ता लगी हुई थी कि वृद्ध की बीमारी संक्रामक हो सकती है।

सपार ने उसे निकट के तम्बू में भेज दिया। लेकिन उसमें भी एक बीमार लेटा था। उनके पहुंचने के कुछ घंटे पहले ही चरवाहे का पोता, वही जिसे कुरेके स्कूल में भरती नहीं करवाना चाहता था, अचानक बी-मार पड़ गया।

"मुझे कौन-से पागल कुत्ते ने काटा था, जो मैं गांव लौट आया? यहां डाक्टर और पशुचिकित्सक की जरूरत है, मास्टर तो मेरे अलावा भी कोई न कोई मिल ही जाता," अस्क़ार तम्बू के चारों ओर चक्कर लगाता और तारोंभरे आसमान को देखते हुए सोच रहा था। उसे सपार के आने का पता ही नहीं चला और एकाएक उसे सामने देखकर वह चौंक पड़ा।

"दिन निकलते ही तम्बू खोलकर ऊंटों पर लाद देंगे, बुढ़िया के साथ भेड़ों की रखवाली कर रहा चरवाहे का सहायक भेड़ों को गांव हांक ले जायेगा," सपार ने कहा। "तुम ग्रौर ममीरबाय बीमारों को गाड़ी में ले जाना। जैसे ही सुबह का तारा निकलेगा, कोदार को सबसे ग्रच्छे घोड़े पर सवार कराके बाऊकेन के नाम चिट्ठी भिजवा देंगे, जिससे कि वह जिला मुख्यालय से डाक्टर को जल्दी से जल्दी बुलवा भेजें। कल रात हो-ते-होते तुम लोगों को गांव पहुंच जाना चाहिए, जल्दी करनी चाहिए। लक-ड़ो लेने मैं ग्रौर येगोर जायेंगे। संभलकर जाना ग्रौर जल्दी से जल्दी गांव पहुंचना। हम भी यथाशीझ लौटने की कोशिश करेंगे। कुरेके कहता है कि जंगल में जहां गाड़ी में जाया जा सकता है, वहां पेड़ काटे गये हैं ग्रौर काले पत्थरों की घाटी में ग्रन्दर जाकर ग्रार्चा के बीच बर्च के नये पेड़ हैं।"

"नये पेड़ों को क्यों काटें?" अस्कार को आश्चर्य हुआ। "क्या किया जाये," सपार ने एक गहरी सांस ली। "छोड़ो नये पेडों की बात, लेकिन कूरेके का बहुत अफ़सोस हो रहा है।"

"उसे कौनसी बीमारी लग गयी है?"

"मैं नहीं जानता बेटा, पता नहीं क्या बीमारी है।"
उसने तम्बू की दिशा में दृष्टि डाली तो ग्रस्क़ार ने चांदनी में सपारश्रग़ा की श्रांखों में उमड़ते श्रांसू देख लिये।

. . .

श्रस्कार ने जिन्दगी में अपने को कभी इतना लाचार और निकम्मा नहीं समझा था जितना कि अब। वह सख्त बीमार अल्पभाषी बृढ़े और लड़के के पास बैठा था, जिसे अभी तक इस बात का ज्ञान भी नहीं हो पाया था कि मनुष्य के लिए जीवन क्या होता है। ममीरबाय आगे बैठा घोड़े हांक रहा था। वह चिन्ता के मारे बार-बार पीछे मुड़कर देख रहा था। बीमार सूखी घास पर लेटे थे। वे न कराह रहे थे, न किसी तरह की शिकायत कर रहे थे।

ग्रस्क़ार बालक की सहनशीलता देख हैरान था। उसके चेहरे का तनाव

स्रौर स्रांखों की गोल-गोल पुतिलयों से दिख रहा था कि उसे कितना कष्ट हो रहा है।

ग्रस्कार को बृढ़े चरवाहे की दमेश-ग्रापा के घर में कही बातें याद हो ग्रायों। हां, बच्चों को पाल-पोसकर बड़ा करना उसे वास्तव में ग्राता है। उसके पोते को ग्रपने पर नियंत्रण रखना ग्राता है, वह एक बांका नौज-वान बन सकता है। लेकिन वह गांव तक पहुंच पाने के पहले मर भी सक-ता है। काश, ग्रास-पास में कोई डाक्टर होता! ऐसे क्षणों में ग्रपने को लाचार ग्रीर ग्रनाड़ी लड़का महसूस करने पर कितना बुरा लगता है।

"हमारे गांव में डाक्टर होना चाहिए। कितना जरूरी है डाक्टर का होना!" ममीरबाय बार-बार ठंडी सांस लेकर कह रहा था। "हर बार डाक्टर को बुलाने जिला मुख्यालय जाना – भला यह कोई ग्रच्छी बात है!"

"हमें ग्रक्तूमा ले चलो !" कुरेके जोर दे रहा था।

वे लोग जेलान्दी में बिना रुके ग्रागे बढ़ गये।

तुन्कुरूस में उन्हें बाऊ केन, जोमार्त और कोदार मिल गये। कोदार सरपट घोड़ा दौड़ाता गांव पहुंच चुका था और उसने बूढ़े की बीमारी की खबर वहां बता दी थी।

"तुम ग्रा गये, बहुत ग्रन्छा हुग्रा!" ग्रस्कार ने मित्र का ग्रालिंगन करते हुए कहा। "काश, तुम जानते कि मेरे दिल पर क्या गुजर रही है।"

जोमार्त ने देखा कि स्रस्क़ार दुबला हो गया है स्रौर उसके बाल व दा-ढ़ी बढ़ गये हैं।

"मैं कल पहुंचा। मैंने और बाऊकेन ने जिला मुख्यालय में टेलीफ़ोन कर दिया है। डाक्टर स्रायेगा। तुम्हारा पत्न मिल गया था।"

जोमार्त गाड़ी के पास जा खड़ा हुम्रा।

"सलाम, म्रता, सफ़र कैंसा रहा? म्ररे, म्राप तो तगड़े लग रहे हैं, डाक्टर जल्दी ही म्रापको ठीक कर देंगे," उसने बूढ़े को तसल्ली दिलाने की कोशिश करते हुए कहा।

कुरेके थोड़ा उठकर मुस्कराया ग्रौर उसने जोमार्त का ग्रिभवादन कि-या। बालक हिल-डुल नहीं रहा था। उसकी सांस भारी चल रही थी ग्रौर वह बार-बार पानी मांग रहा था।

"रास्ता खराब ग्रौर ऊबड़-ख़ाबड़ है। क्या यहां मोटरगाड़ी मिल सक-

ती है? " श्रस्क़ार ने बाऊकेन से पूछा। "कोई मोटर गाड़ी में छोड़ श्रा-ये, श्रब सिर्फ़ दस किलोमीटर की दूरी श्रौर तय करनी है।"

"देखो, वहां दुकान के पास एक ट्रक खड़ी है। बाऊकेन-अर्ग़ा, भाग-कर जाइये, आपको गाड़ी मिल जायेगी," कोदार ने कहा।

ड्राइवर फ़ौरन तैयार हो गया।

"मुझे सिर्फ़ श्रपने स्रफ़सर को बताना जरूरी है। वह नया स्रादमी है, बिगड़ सकता है। कहेगा, इजाज़त क्यों नहीं ली।"

"वह कौन है?"

"ज़िला उपभोक्ता संगठन का प्रधान। किसी से मिलने स्राया हुस्रा है। मैं एक मिनट में कहकर स्राया। तब तक स्राप ट्रक में सूखी घास फैलाकर बीमारों को लिटा दीजिये।"

बाबा ग्रीर पोते को सावधानी से गाड़ी में लिटा दिया गया।

ड्राइवर बड़ी जल्दी लौट म्राया, लेकिन उसके चेहरे से लग रहा था कि वह म्रपने म्रफ़सर से लड़कर म्राया है।

"कहता है, सरकारी गाड़ी है, इसलिए म्रापको किराया देना होगा। कितनी शर्म की बात है," रेडिएटर में पानी डालते हुए ड्राइवर बड़बड़ाया। "चलिये. जितना मांगेगा, दे देंगे।"

"मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। वह खुद ही ले ले। देखो, वह आ रहा है।"
"अरे, यह तो अमीरबेक है!" बाऊकेन के मुँह से निकल गया।
"कौन?" ट्रक की बॉडी में से आवाज आयी।

कुरेके ने रज़ाई हटाकर सिर उठाकर देखा। उसे बहुत तेज बुखार था। उसका सारा चेहरा लाल हो रहा था, ग्रांखें जल रही थीं। वह कांपते हाथों से ट्रक के तख़्ते का सहारा लेकर घुटनों के बल बैठ गया।

''म्राप चैन से लेटिये, म्रता। हम बस चलने ही वाले हैं,'' म्रस्क़ार ने कहा।

कुरेके ने उसकी बात नहीं सुनी। वह धीरे-धीरे उठ खड़ा हुग्रा। उसने सफ़ेद कुरता पहना हुग्रा था, उसके बाल सफ़ेद थे ग्रौर ग्रांखें सूजी हुई थीं। वह बड़ा डरावना लग रहा था। उसका चेहरा तमतमा उठा, ग्रांखों में गुस्सा चमक रहा था।

"हाय म्रल्लाह, तूने मेरे म्राख़िरी वक्त में किस मनहूस से मिला दि-या!" कुरेके ने कांपती म्रावाज में कहा। ड्राइवर कुछ न समझ पाकर किंकर्तव्यविमूढ़ हुग्रा श्रपनी केबिन के पास खड़ा रह गया। ग्रस्क़ार ग्रौर जोमार्त चुप खड़े ग्रमीरबेक को देखते रहे।

"मैं अपनी जिन्दगी का आख़िरी सफ़र इसकी मोटर में नहीं करना चाहता... यह हमेशा लोगों को दुख ही देता रहा है, मेरे गांव में एक भी आदमी ऐसा नहीं है, जो इसे न कोसता हो... मुझे घोड़ागाड़ी में लिटा दो..."

"सलाम, ग्रक्तूमावालो। मुझे पता ही नहीं था कि ग्राप लोग यहां हैं," ग्रमीरबेक ने गुस्से भरी नज़र से ड्राइवर की ग्रोर देखा। "ग्रापको क्या हमा है, कुरेके?"

वृद्ध ने सीधे अमीरबेक के मुँह पर घृणापूर्वक कहा,

"ग्रमीरबेक, पुराने जमाने में कहते थे: जिसके दिल में रहम नहीं होता, वह कसाई है। शायद ग्राज सूरज डूबते-डूबते मैं यह दुनिया छोड़ दूगा। लेकिन मुझे तेरी हमदर्दी नहीं चाहिए। बेईमान ग्रादमी की हमदर्दी से मेरी बेइज्जती होती है। तेरा न पहले कोई ईमान था, न ग्रब है। तू हत्यारा है। जिस ग्रादमी का लड़का मेरे पास खड़ा है, तूने धोखा दिया था उसे," गुस्से के कारण वृद्ध का पूरा शरीर कांपने लगा। "तूने सपार को भी बरबाद करना चाहा। मैं यह सबके सामने कह रहा हूं। लानत है तुझ पर! .. ग्रगर मेरे बस में होता, तो मैं तुझे भी ग्रपने साथ कृत्र में ले जाता, तािक तू इस धरती पर ग्रौरों की जिन्दगी तबाह न करे ..."

"भागो यहां से!" बाऊकेन ने गुस्से में अमीरबेक से कहा और कुरेके को शांत करते हुए लिटा दिया।

सब लोगों की तिरस्कारपूर्ण नजरों से श्रमीरबेक सिर नीचा किये सबसे पासवाले घर के पीछे श्रोझल हो गया।

सब घोड़ों पर सवार हो गये ग्रौर गाड़ी के पीछे-पीछे चलने लगे। "क्या वह ग्रभी भी श्रफ़सर बना घूम रहा है?" जोमार्त ने बाऊकेन से धीरे से पूछा।

"देख ही रहे हो। इस नीच के कारण मेरा इमारती सामान के लिए जिला उपभोक्ता संगठन तक जाने को दिल नहीं करता। क्योंकि किसी हालत में कुछ नहीं मिल सकेगा।" डाक्टर दूसरे दिन सुबह भ्राया। उसने भ्राते ही बीमारों के साथ भ्रा रहे लोगों के इंजेक्शन लगा दिये।

"कौन सी बीमारी है?" जोमार्त ने डाक्टर से स्रधीरतापूर्वक पूछा।

"बड़ी देर कर दी आप लोगों ने। यह बहुत ख़तरनाक बीमारी है। ख़ून में जहर फैलने लगा है। अब इसे रोका नहीं जा सकता। अस्पताल ले जाना बेकार होगा, बूढ़ा बहुत कमजोर है। लेकिन लड़के को अस्पताल में भरती कराकर इलाज कराना चाहिए। अपने चरवाहों के लिए घर बना-इये। इन्हें सर्दियों के पड़ावों और चरागाहों में बहुत पहले ही रोशनीदार, गरम और साफ़-सुथरे घरों में रखना चाहिए था, इस तरह की घटनाएं तभी कम हो सकेंगी।"

डाक्टर सारी रात बीमार के पास बैठा रहा।

शाम से ही आकाश में बादल छा गये और पहाड़ों की तरफ़ से ठंडी हवा बहने लगी। अक्तूमा के ऊपर लोहे के तार-सी पतली बिजली चमकी और उसके कड़कने की हल्की आवाज आयी।

"जल्दी से जल्दी खिलहान में पहुंचना चाहिए," बाऊकेन टटोलता हुम्रा घोड़ों के थान की म्रोर जा रहा था।" बारिश होनेवाली है। वह देर तक बरसती रहेगी। म्रनाज खुला पड़ा है।"

बिजली दुबारा चमकी, तो अस्क़ार और जोमार्त ने बाऊकेन को घोड़ा सरपट दौड़ाते सामूहिक फ़ार्म के केंप की ग्रोर जाते देखा। दोनों दोस्त बि-ना कुछ बोले दमेश चाची के घर की ग्रोर चल दिये।

"घुप्प म्रंधेरा है," जोमार्त किसी कड़ी-सी चीज़ से टकरा गया। "म्राख़िर लोग यहां रह कैसे रहे हैं?"

"ग्रादी हो चुके हैं," ग्रस्क़ार ने जवाब दिया।

उसी समय पास कहीं जेनेरेटर चालू होने की ग्रावाज ग्रायी ग्रौर पास के खंभे पर बिजली का लट्टू धीरे-धीरे जल उठा। जेनेरेटर ग्रौर तेजी से चलने लगा, राहगीरों को रास्ता दिखाई देने लगा, घरों की खिड़िकयों में भी रोशनी चमकने लगी। हवा बहने लगी, एक सूखा पत्ता न जाने कहां से उड़कर ग्रस्कार के चेहरे पर लगा।

"तुम कहते हो, ये म्रादी हो गये हैं, '' जोमार्त शायद फिर म्रपना दर्शन झाड़ने जा रहा था। लेकिन उसी समय, जिस घर में बीमार लेटा था, उसका दरवाजा पूरा खुला। दरवाजे पर हो रहे प्रकाश में डाक्टर दिखाई दिया।

"भाइयो, यहां ग्राग्रो!" उसने ग्रावाज दी।

श्रस्कार श्रौर जोमार्त को किसी ग्रशुभ बात का पूर्वाभास हुन्ना ग्रौर वे उसकी तरफ़ लपके।

"यहीं खड़े रहिये। इस वक्त यहां से हटना नहीं चाहिए," डाक्टर ने कहा।

बीमार पैर पसारे लेटा था। उसकी म्रांखें म्रन्दर धंस गयी थीं, चेह-रा पीला पड़ गया था। कमरे के कोने में चरवाहे की बूढ़ी पत्नी सिसिक-यां भर रही थी। उससे कुछ दूरी पर दो स्त्रियां और एक बूढ़ा म्रादमी बैठा था, जो शायद कुरेके का दोस्त था।

डाक्टर सावधानी से बीमार का हाथ उठाकर उसकी नब्ज देखने लगा। कुरेके ने धोरे-धीरे ग्रांखें खोलीं ग्रौर काफ़ी जोर लगाकर सिर उठाने की कोशिश की, लेकिन उठा न सका। बुढ़िया ने रोना बन्द कर दिया। बीमार की ग्रांखें डाक्टर पर टिकी थीं, उसके होठ कुछ हिले ग्रौर तना-वपूर्ण शान्ति में उसके शब्द सबको स्पष्ट सुनाई दिये,

"डाक्टर, लड़के को बचा लो। उसे पढ़ने देना, जरा रोशनी दिखा-ग्रो..." वह अपनी बात पूरी न कह पाया।

उसकी म्राखें खुली ही रह गयीं, लेकिन म्रब वे कुछ नहीं देख रही थीं। डाक्टर ने सावधानी से मृत के माथे पर हाथ फेरा, उसकी भौहों को छुम्रा म्रोर म्राखों को बन्द कर दिया...

"सब ख़त्म," डाक्टर के शब्दों ने संकेत का-सा काम किया। स्वियां रोने-बिलखने लगीं।

सारी रात लोग कुरेक के घर में म्राते रहे। लगता था जैसे उस रात इस छोटे-से गांव में कोई नहीं सोया, एक परिवार का दुख सारे अक्तूमा का दुख हो गया। सफ़ेद बालोंवाले डाक्टर को कई बार मौत के म्रागे प्रपनी हार स्वीकार करनी पड़ी होगी, लेकिन उसने कभी ग्रपने को इतना दुर्बल मौर क्षुद्र नहीं समझा था जितना कि म्राज। वह ग्रपने पैरों पर खड़ा न रह सका, उसके लिए रोती हुई म्रौरतों को देखना मुश्किल हो गया, उसकी समझ में नहीं म्रा रहा था कि म्रब किसी काम में न म्रा रहे म्रपने हाथों का क्या करे।

वह अपना एप्रन उतारना भूल बाहर निकल श्राया। किसी ने उसके कंधों पर गर्म श्रोवरकोट डाल दिया, एक श्रौरत ताजा किमीज का प्याला लेकर श्रायी श्रौर धीरे से बोली.

"डाक्टर, ग्राप बहुत थक गये हैं, थोड़ा-सा पी लीजिये।"

डाक्टर खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि क्यों वह ग्रंधेरे में मैदान की ग्रोर चला जा रहा है, जहां से घोड़े की नाल की ग्राकार की खड़ी चट्टान के नीचे तेजी से बहती हुई ग्रक्तूमा नदी का शोर स्पष्ट सुनाई दे रहा था।

"संभलकर, यहां नदी है, गिरने का ख़तरा है," ग्रस्क़ार की ग्रा-वाज से डाक्टर को होश ग्राया।

''म्रज्छा, म्राप हैं, नौजवान दोस्त,'' डाक्टर इतना कहकर फिर म्रपने विचारों में खो गया।

श्रस्कार भी मौन था। प्रातःकालीन शीतल पवन का झोंका सीधा उसके चेहरे पर लग रहा था।

"हां, मैं कमजोर साबित हुम्रा," डाक्टर ने म्रोवरकोट को म्रपने कंधों पर श्रौर खींच लिया। "ग्राखिर मैं हूँ ही क्या? सिर्फ़ एक पेशेंवर डाक्टर, श्रापके गांव के लोग शायद मुझे डाक्टर वासका के नाम से ही जानते हैं। श्रनुभवी से श्रनुभवी डाक्टर भी इस मौत को रोक नहीं सकता था! चिकित्सा-विज्ञान सर्वशक्तिमान नहीं है। वैसे उसका इससे वास्ता ही क्या है। नौजवान दोस्त्, श्राप यह न सोचिये कि मैं अपनी सफ़ाई दे रहा हूं। इसकी जवाबदेही मुझसे नहीं श्रौरों से तलब करनी चाहिए। उन लोगों से, जिन्हें कुरेके चरवाहे की जिन्दगी काफ़ी पहले बदल देनी चाहिए थी। श्रापसे भी मेरे दोस्त। श्राखिर श्राप ही जैसे लोगों को तो इस सब का पुनर्निर्माण करना चाहिए। श्राप श्रक्तूमा के पुत्र हैं, विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, श्राप श्रच्छी तरह समझते हैं कि क्या भला है श्रौर क्या बुरा।"

"मैं ग्रपना कर्तव्य नहीं भूला हूं। हम नये घर बनायेंगे," ग्रस्क़ार भी डाक्टर की व्याकुलता से स्वयं व्याकुल हो उठा था। वह कहने ही लगा था कि डाक्टर ने उसे टोक दिया।

"बात सिर्फ़ नये घरों की या गांव के रंग-रूप की ही नहीं है। मनुष्य का बाहुय रंग-रूप हमेशा उसकी म्रात्मा के मनुरूप नहीं होता।" "लगता है श्रापको चेख़व बहुत पसन्द है, डाक्टर?" ग्रस्कार ने डः-क्टर को तसल्ली दिलाने ग्रौर ग्रपने को कटु बात कहने से रोकने के इरादे से बातचीत का रुख़ मोड़ना चाहा।

"ग्रभी तो ग्रक्तूमा के लिए ग्राबाय की रचनाएं समझ पाना ज्यादा ग्रासान है। लेकिन हर शिक्षित ग्रादमी को सब सुन्दर वस्तुग्रों के लिए संघर्ष करना चाहिए। ग्रौर ग्राप जैसे लोगों को तो सबसे पहले करना चाहिए। तब हमें जिला मुख्यालय से घोड़ा दौड़ाकर ग्रक्तूमा नहीं ग्राना पड़ा करेगा। मैं यहां पहली बार नहीं ग्राया हूं। जहां तक गांव के रंग-रूप का प्रश्न है, तो वह बदल गया है। यहां नये घर बन रहे हैं। यह सच है कि ग्रौर गांवों के मुक़ाबले जरा धीमी गित से बन रहे हैं, लेकिन बन रहे हैं। लेकिन लोगों का रहन-सहन पहले जैसा ही है। ग्रापने विश्वविद्यालय में शिक्षा पायी है, ग्रौर ग्राप 'सभ्यता' का ग्रथं बहुत ग्रच्छी तरह समझते हैं। ऐसा काम कीजिये, जिससे कि यहां के लोग न केवल उसका ग्रथं ही समझने लगें, बिल्क उसकी उपलब्धियों का भी लाभ उठा सकें।

"इसका मतलब क्या यही है कि सब कुछ मुझ पर निर्भर करता है ग्रीर मैं पलक झपकते ग्रक्तूमा का रूप बदल सकता हूं?" ग्रस्क़ार खीझ उठा।

"श्राबाय ने यही कहा था न कि जो ब्रादमी तुम्हारी बात न समझ सके, उससे बातचीत करने के बजाय तो किसी भेड़ को चारा खिलाना ज्यादा ग्रच्छा होता है, कम-से-कम वह मोटी तो होगी। मेरे ख़्याल से प्राप ग्रच्छी तरह समझते हैं कि बात किस बारे में हो रही है, लेकिन प्रापको शायद यह ग्रच्छा नहीं लगता कि कोई ग्रापके मुँह पर ऐसी बातें कहे। यही बात है न, नौजवान दोस्त? वैसे," डाक्टर एकाएक बोलते-बालते रुक गया, उसके स्वर में श्रव कोध श्रौर खीझ नहीं रहे थे। "मुझ बढ़े को माफ़ करना। जल्दी उत्तेजित हो उठता हूँ... फिर ग्राज कुछ भटनाएं भी इस तरह की हुई हैं," उसने क्लांत स्वर में कहा।

"माफ़ी तो मुझे ग्रापसे मांगनी चाहिए।"

लेकिन डाक्टर ने अब उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वह कुरेके के भ्रांगन में कुछ देर पहले जलाये गये अलाव की ओर जा रहा था। धरकार ने आग के पास सपार और येगोर को उसका अभिवादन करते केवा। "शायद बर्च को काट लाये हैं," अस्कार ने सोचा।" मैं भी कि- तना बेवकूफ़ हूं जो ऐसे म्रादमी के साथ रुखाई से पेश म्राने लैगा," वह म्रपने घर लौटते समय सोच रहा था।

अस्क़ार और जोमार्त की सारी रात पलक से पलक न लगी। वे उस दिन जो हुआ, उसी के बारे में सोचते रहे। जोमार्त को गहरा धनका लगा था।

लेकिन ग्रस्कार सोच रहा था कि कुरेके की मृत्यु में कुछ दोष उसका भी है। दिन निकलने पर सारा गांव वृद्ध को दफ़नाने जायेगा। जोमार्त ग्रौर ग्रस्कार भी जायेंगे। फिर लोग ग्रपने-ग्रपने घर चले जायेंगे। ग्रौर वह, यानी ग्रस्कार फिर सपार के पीछे लगा रहेगा, बेबसी में हाथ मलता रहेगा, इन्तजार करेगा, पूरे एक महीने इन्तजार करेगा जब तक कि छात्र-छात्राएं डेस्कों पर न बैठ जायें। फिर वह ब्लेकबोर्ड पर ग्रक्षर लिखेगा। लेकिन क्या इस काम के लिए पन्द्रह साल तक पढ़ना जरूरी था? ग्रौर क्या यहां उस जैसे बुद्धिजीवी शिक्षकों की कोई जारूरत है?

मरनेवाला तो मर गया, लेकिन लोगों को श्रव ख़याल श्राया है कि उसका जीवन कितना एकरस था। क़िब्रस्तान में एक श्रौर ताजा टेकरी बन गयी। लोग श्रपने-श्रपने घर लौटते समय यही सोचते रहे कि किस तरह कुरेके सारी जिन्दगी भेड़ें चराता रहा, सारी जिन्दगी, बिना श्राराम किये। हर एक ने उसे एक एक मुट्ठी मिट्टी दे दी। जेकेन-कोसे ने मिट्टी दी, ममीरबाय ने, सपार ने, येगोर ने, कोदार ने, जोमार्त ने...

देर तक होनेवाली और उकता देनेवाली शरत्कालीन वर्षा की बूदें चेहरे पर कांटों-सी चुभ रही थीं। कोदार भीड़ के आगें-आगे गाड़ी में लोमड़ी की खाल की पुरानी टोपी आंखों तक खींचकर पहने और किसी के दियें हुए मोटे कुर्ते की चौड़ी आस्तीन से आंखें पोंछता हुआ चल रहा था।

\* \* \*

शरत्कालीन वर्षा की पहली फुहारें गिर चुकी थीं। जेकेन-कोसे ग्रपनी छत पर बैठा हुन्रा उदासी से पिक्षयों के झुंडों को दक्षिण की ग्रीर उड़कर जाते हुए देख रहा था। वृद्ध सूरज की ग्रन्तिम गरम किरणों को विदा कर रहा था। जब कभी कोई भटकता बादल शरत्कालीन सूरज को कुछ मिन-टों के लिए ढक लेता, तो जेकेन-कोसे बड़बड़ाने लगता। देखों, फिर बा-

दल आ गया और उसने सूरज को ढक लिया। जेंकेन कराहते हुए चरमरा-ती सीढ़ियों से नीचे उत्तर आया। वह दीवार के सहारे बने मिट्टी के चबूतरे पर बैठा, तो उसे गांव की तरफ़ से एक घोड़ागाड़ी मुख्य मार्ग की आरे जाती दिखाई दी। गाड़ीवान के अलावा उस पर दो व्यक्ति बैठे थे।

"ये कौन हो सकते हैं?" जेकेन सोचने लगा। उसे मालूम न था कि स्राज जोमार्त गांव से जा रहा है स्रौर स्रस्कार उसे ज़िला मुख्यालय तक छोड़ने जा रहा है।

जैकेन को देखते ही अस्कार को याद आया कि अभी कुछ दिन पहले ही वह खुशी-खुशी इस रास्ते से होकर गांव गया था। अब एकाएक उस-की इच्छा हुई कि वह भी जोमार्त के साथ चला जाये। इस बारे में उसने कहा कुछ नहीं। उसे कुछ रोके हुए था, वह इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता कि अब वह अपने अक्तूमा को छोड़कर जा सकता है, जहां लोग उसकी ओर आशा से देखने लगे हैं, उसकी इज्जत करते हैं, उसकी सहायता करने की कोशिश करते हैं, जो भी काम वह जरूरी समझता है, उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। नहीं, उसके लिए इन लोगों को छोड़कर जाना असंभव होगा।

उन्हें सामने से एक दोपहिया गाड़ी स्नाती दिखाई दी। उसमें सपार-स्रगा स्नौर कुरेके का पोता बैठे हुए थे। लड़का ठीक हो गया था स्नौर सपार उसे स्रस्पताल से स्रक्तुमा ला रहा था। स्रस्कार ने घोड़ा रोक दिया।

"लगता है, सफ़र की तैयारी कर ली है?" सपार गाड़ी से उतरकर जोमार्त के पास आया और उसका आलिंगन कर उसका माथा चूम लिया। "अगर जाना चाहते हो, तो जाओ। तुम्हें कोई कायर या भगोड़ा नहीं कहेगा। किसी को ऐसा कहने का हक भी नहीं है। पंछी के पंख नहीं का-टने चाहिएं। मैं जानता हूं, अगर तुम्हारे बस में होता, तो तुम हम लोगों के लिए बहुत कुछ करते। फिर भी हमें भूलना नहीं।"

"मुझे छोड़ने जाने की कोई जरूरत नहीं है," जोमार्त ने गाड़ीवान की जगह बैठकर गाड़ी हांक दी।

"जुउरेश को मेरा सलाम कहना," ग्रस्कार ने ग्रनुरीध किया। जोमार्त ने उस पर खोजपूर्ण दृष्टि डाली।

"फिर मिलेंगे। श्रपनी सेहत का खयाल रखना, जोमार्त!" सपार-श्रगा ने पीछे से श्रावाज दी। बादल हटने पर सूरज फिर निकल म्राया। जेकेन-कोसे लाठी का सहारा लेकर धीरे-धीरे उठा, सपार को पहचानकर उसने म्रपनी लाठी हिलायी।

\* \* \*

इस वर्ष का शरद ग्राश्चर्यजनक रूप से पिछले वर्ष के शरद से मिलता-जुलता था। सामूहिक फ़ार्म में कटाई ग्रौर ग्रनाज को उठाने का काम पूरा होते ही वर्षा होने लगी। ग्रनाज की बोवाई रोकनी पड़ी। कार्यालय की बैठक में खेती के जानकार ग्रनुभवी बुजुर्गों ग्रौर हाल ही में उच्च शिक्षा प्राप्त कर ग्रपने गांव वापस लौटे युवा कृषिविज्ञ की दलीलें सुनकर सारे खेतों में शरद में ही ग्रनाज बोने का निश्चय किया गया क्योंकि वसन्त में बोया गया ग्रनाज पहाड़ों में देर से पकता है। लेकिन बोवाई की ग्रपनी व्यापक योजना वे पूरी नहीं कर पाये। लगातार बारिश हो रही थी। उस-के बाद हिमपात होने लगा।

शीत ऋतु में हमेशा की तरह ठंड रही ग्रौर खूब बर्फ़ गिरी। दमेश चाची को स्कूली चूल्हे को दिन में दो बार – सुबह ग्रौर शाम जलाना पड़ रहा था।

श्रच्छी मरम्मत ग्रौर पुवाई के बाद इमारत गर्म, रोशनीदार ग्रौर ग्रा-रामदेह हो गयी थी। पाठ समाप्त होने के बाद युवक-युवितयां ग्रस्कार के पास ग्राते थे। एक कमरे को मनोरंजन कक्ष बना दिया गया, वहीं सब जमा होते थे। वहां शतरंज खेलते, पुस्तकें ग्रौर समाचार पत्न पढ़ते, रे-डियो सुनते, सामूहिक फ़ार्म की खबरें सुनते-सुनाते, उन पर विचार-विमर्श करते थे। इसलिए दमेश-ग्रापा को घर जाने की जल्दी नहीं होती थी, वह सारे दिन स्कूल में ही रहती।

ग्रस्क़ार ग्राराम से बैठना नहीं जानता था। रिववार के दिन कभी वह सामूहिक फ़ार्म के केन्द्रीय दफ़्तर जाता, कभी ज़िला मुख्यालय चला जा-ता, कभी स्कूल के बच्चों को स्कीइंग कराने ले जाता।

श्रस्क़ार के ज़ोर देने पर बाऊकेन ने जेकेन-कोसे को गांव में रहने भेज दिया। उसके लिए स्कूल से कुछ दूरी पर एक छोटा-सा घर बना दिया गया। सामूहिक फ़ार्म ने वृद्ध की पूरी जिम्मेदारी श्रपने ऊपर ले ली। "यह पेंशन है," अस्कार कहता। "श्रौर दमेश-आपा श्रापको भी पें-शन मिलनी चाहिए।"

"म्रस्क़ारजान, तुम भी कैसी बात करते हो। मैं भला बेकार कैसे बैठी रह सकूंगी," वह कुछ डर गयी। "हमारे यहां काम-चोर को बिठाकर कभी नहीं खिलाया गया।"

भ्रस्कार हंस पड़ा,

"म्राप काम-चोर कैसे हुईं, स्रापा? खुदा करे हर म्रादमी म्रापकी तरह काम करे ग्रौर भ्राप-सी इज्जात पाये।"

वह यह सोचकर कुछ उदास हो उठा कि वह बात, जो सारी दुनिया बहुत पहले से जानती है, इन बूढ़े लोगों को एक बिलकुल ही नयी ख़बर लगती है। उसका ग्रक्तुमा बहुत पिछड़ गया है।

"ग्रापं चाहें तो काम करती रहिये, ग्रापा। मुझे ग्रापके साथ ग्रच्छा लगेगा। लेकिन ग्रब ग्रापको हर हालत में तनख्वाह ही नहीं पेंशनभोगी की हैसियत से पेंशन भी मिलती रहेगी।"

बाऊकेन रोजाना काम के बाद शाम को ग्रस्कार के पास ग्राया करता। वे दोनों रात देर गये तक बैठे रहते। बाऊकेन गांव के हाल-चाल बताता। धीरे-धीरे ग्रस्कार को उसकी बातों से उन सब घटनाग्रों, कठिनाइयों ग्रौर खुशियों के बारे मालूम हो गया जिन्हें ग्रक्तूमा को उसकी पढ़ाई के दौरान बर्दाश्त करना पड़ा। ग्रस्कार दिन में मध्यांतर के समय ग्रकसर जेंकेन-कोसे से मिल ग्राता था। एक दिन वह कोदार ग्रौर कुरेके के पोते कोजा को साथ लेकर उससे मिलने पहुंचा।

कोदार को देखकर जेकेन में फिर से जान ग्रा गयी।

"ज़रा देखूं तो कितना बड़ा हो गया है! अब तो तुझे चरवाहा नहीं बनना पड़ेगा," वह अपने पोपले मुँह से बूढ़ों की तरह चबा-चबाकर बोल-ता रहा। "अस्क़ारजान हमारी सारी शरारतों के बारे में जानता होगा, क्यों?"

"उसने तो कुछ भी नहीं बताया," कोज़ा ने श्रपने दोस्त की तरफ़-दारी की।

"शाबाश! मैं खुद उसे हमारी सारी करतूतों के बारे में बता दूंगा। बुड्डे से मिलने ग्राने के लिए शुक्रिया। ग्रस्कार ने बताया है कि तुम मेह-नत से पढ़ रहे हो, यह देखो, मैंने तुम्हें उपहार में देने के लिए स्लेज बनाकर रखी है। वह बाहर सूखी घास से ढकी रखी है, जाग्रो कुछ देर बर्फ़ पर फिसल लो," वृद्ध ने अपने झुरियोदार काले हाथों से प्यार सैं उनके गाल थपथपाये, "यह दो साल पहले की बात है, तब हमें मकई बोने के लिए मजबूर किया गया था। मैं रखवाली करते-करते ऊब गया था, इस लिए चरवाहा बन गया," बच्चों के बाहर जाने के बाद वृद्ध ने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। "कोदार को घुड़सवारी का शौक था, इसलिए मैं कभी-कभी उसे अपने साथ ले जाता था। तब वह पांच या छः साल का था। वह सारे गांव में भागता फिरता था, सबसे घोड़े की सवारी कराने को कहता था।

घोड़ा मुझे ऐसा मिला, जो बिना मार खाये एक कदम आगे नहीं बढ़-ता था, बहुत ही सुस्त और मरियल था।

हमने गांव से कुछ दूरी पर मकई बोयी। जब उसके अंकुर फूटे, तो गायों ने खेत के किनारे-किनारे चलते समय कुछ मकई चर ली। अमीरबेक ने इस नुकसान की भरपाई मेरी तनख्वाह से कर ली। उन गर्मियों में भी वह यहां काम कर रहा था।

बस यहीं से शुरुआत हो गयी। गायों पर जैसे शैतान सवार हो गया। उन्हें जब भी मौका मिलता, वे मकई के खेत पर टूट पड़तीं। मैं उन्हें बड़ी मुश्किल से रोक पाता। फिर जब घास हरी हुई तो कुछ शान्त हो गयीं, मुझे एक-आध घंटा आराम करने की फुरसत मिलने लगी। मैंने इस दौरान कोदार के जूतों की मरम्मत करने की सोची। मैंने सुतारी ली, पैवंद के लिए चमड़े का टुकड़ा लिया, बकरी की कंडरा को बटकर मोम लगा लिया, लेकिन सुअर का बाल लेना भूल गया। तुम तो जानते ही हो, वह सूई का काम देता है।

मैंने सूत्रर का बाल लाने श्रौर जूतों की मरम्मत करने के लिए कुछ जल्दी गांव लौटने की सोची। यह दोपहर की बात है, मैं श्रपनी जगह कोदार को छोड़ गया। मैंने उससे कहा कि जब छाया बिलकुल छोटी पड़ने लगे, तो रेवड़ को गांव तक हांक लाना। यानी एक घंटे बाद।

मैं छाया में बैठा जूता सी रहा था। एकाएक अमीरबेक सरपट घोड़ा दौड़ाता आ पहुंचा, गुस्से के मारे लाल हो रहा था। वह कुछ बोल न पा रहा था, बस चाबुक फटकारे जा रहा था। "सत्यानाशियो! तुम सब एक से हो। मुझे मार डालना चाहते हो!" वह चिल्लाने लगा।

"क्या हुन्रा?" मैंने शान्त स्वर में उससे पूछा। लेकिन उसने मुझे बिना दाढ़ीवाला बेवकूफ़ कहकर मेरी बेइज्ज़ती कर दी।

"देख जरा!" वह चिल्लाया। "देख, तेरे जानवरों का झुंड कहां है।"

मैं हक्का-बक्का रह गया। मैंने देखा गायें मकई का खेत रौंदे जा रही हैं। मरभुक्खों की तरह जल्दी जल्दी मकई चरे जा रही हैं। मेरा कोदार तो पीछे रह गया था, उस मरियल घोड़े पर हचकोले खाता चिल्ला रहा था। फिर उस पर से उतरकर गायों के पीछे लपका। लेकिन मैं क्या कर सकता था? अमीरबेक को ही कोदार की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन वह खड़ा ही रहा। मैं भी खड़ा रहा।

"लगता है मकई बहुत स्वादिष्ट है। गायों को भ्रच्छी लगती है, दूध ज्यादा देंगी, तो मालिकनें ख़ुश होंगी," मैंने उससे कहा। वह भ्राग-बबूला हो उठा।

"जेल भिजवा दूंगा!" वह चिल्लाया। उसने मेरी पूरे साल की तन-ख़वाह कटवा दी ग्रीर मुझे फिर कैंप की रखवाली करने भेज दिया। तभी से मैं उस ग्रंधेरी कोठरी में रहने लगा। मुझे देश-निकाला-सा दे दिया गया।"

जेकेन ने ग्रांखें मिचिमिचायीं ग्रौर ग्रस्कार की ग्रोर देखते हुए ग्रागे बोला, "लोग ग्रब भी वहां रह रहे हैं। बाऊ केन ग्रौर तुमने मुझे नये घर में बसा दिया, पेंशन दिलवा दी। लेकिन वहां ग्रब दूसरा बूढ़ा रह रहा है। उस कोठरी की मरम्मत करनी चाहिए, चिमनी ठीक करनी चाहिए, खिड़की बनानी चाहिए। ग्राख़िर वहां लोग रह रहे हैं," उसने सोच में डूबे हुए कहा। "चरागाह में भी यही हाल है। बाऊ केन को ग्रौर कार्यालय में भी कहना चाहिए। हर वक्त सपार के पीछे पड़ने से काम नहीं चलेगा। वह खुद ही काफ़ी परेशान रहता है। वह उक्ताब था, सब कुछ देखता था, ग्रब वह बात नहीं रही, उसका बुढ़ापा ग्रा गया है।"

श्रस्क़ार जेकेन का इशारा समझ गया। वह सारे समय गांव के उन्हीं कामों में व्यस्त रहता था, जो उसे नज़र ग्रा जाते थे ग्रौर बाक़ी बातों के बारे में भूल जाता था। जैकेन की बात ठीक है, सपार ग्रंब पहले जैसा सपार नहीं रहा। वह ग्रंकसर दमेश-ग्रापा के यहां ग्राता है। थोड़ी देर बैठकर हंसी-सज़ाक कर-ता है, दमेश-ग्रापा का मज़ाक उड़ाता है, फिर उकताने लगता है, बेटे को याद कर उदास हो उठता है, इस दौरान में उसके बाल भी सफ़ेद हो चुके हैं।

"ग्रब सारी जिम्मेदारी तुम लोगों पर है, बड़ों का मुँह मत ताको, खुद सोचो-समझो ग्रौर फ़ैंसला करो," सपार कहता था। "मैं पार्टी की सदस्यता के लिए तुम्हारे नाम की सिफ़ारिश करना चाहता हूं।"

सपार भ्रब हर जगह येगोर के साथ ही दिखाई देता था। उन दोनों ने मिलकर केनेखान के लोहारख़ाने के पास सायबान बना दिया भ्रौर भ्रब उसमें वे बढ़ई का काम कर रहे थे। कुछ दिन पहले संयोग से उनकी मुलाक़ात हुई, तो सपार ने पूछ लिया: "क्या जउरेश उनके यहां डाक्टर बन सकती है?"

"किसी के दिल में क्या है, यह जानना मुझे नहीं स्राता," स्रस्क़ार ने रूखा जवाब दिया।

श्रस्क़ार दिन-रात जउरेश के बारे में सोचा करता था, सपनों में उससे बातें किया करता था, लेकिन कभी किसी से इस बारे में कुछ भी नहीं कहता था।

वह वहां कैसे रह रही है? उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है? जोमार्त ने उसे क्या-क्या बता दिया है? अपने मित्र से ईर्ष्या करते हुए, वह सोचने लगा कि उसने उसे गांव की हालत बहुत ही बढ़ा-चढ़ाकर बताई होगी। वह जउरेश के बारे में सोचता हुआ ईर्ष्या के मारे कई रातें जागते हुए बिता देता।

अस्क़ार ने अपने सूटकेस में कपड़ों के नीचे उसका छोटा-सा फ़ोटो रख रखा था। अर्केले में वह कभी-कभी उसे निकाल लेता और काफ़ी देर तक उसकी प्यारी-प्यारी सूरत को देखा करता।

"हमारे गांव में बहुत-सी अच्छी लड़िकयां हैं, शहरी लड़िकयों से कि-सी बात में कम नहीं हैं, मेहनत के मामले में उन्हें पीछे छोड़ सकती हैं," एक बार दमेश-आपा ने कुछ गंभीरता से और कुछ मजाक़ में कहा। "मुझ बुड़्वी से भी ज्यादा अच्छी चाय बनाती हैं। मेरा दिल तो बहू के हाथ की चाय पीने को करता है। ऐसे जवान आदमी को अकेले थोड़े ही रहना चाहिए। हमारी साकिश किस बात में कम है? समझदार भी है श्रौर खुबसूरत भी।"

साकिश जाउरेश की हमउम्र थी। ग्रस्कार का कभी उसकी ग्रोर ध्यान नहीं गया था। ग्रपने वापस लौटने के बाद भी उसने उसकी ग्रोर विशेष ध्यान नहीं दिया था। दूसरी लड़िकयों की तरह वह भी सीधी-सादी, परिश्रमी लड़की थी। एकाएक ग्रस्कार के दिमाग में विचार कौंधा कि वह जाउरेश के साथ पत्रव्यवहार करती होगी।

"दमेश-भ्रापा, क्या जुउरेश साकिश को चिट्ठी नहीं लिखती?" उसके मुँह से निकल गया।

"जाउरेश ?" दमेश ने उसकी स्रोर बड़े ध्यान से देखा, जैसे उसे पहली बार देख रही हो। "मुझे मालूम नहीं, बेटा। लेकिन पूछ सकती हूं।"

म्रस्क़ार बाहर चला गया। स्कूल के बच्चे म्रपने-म्रपने घर जा चुके थे। बाऊकेन म्रा पहुंचा।

"जिला मुख्यालय में खेती के बारे में एक बड़ी मीटिंग हो रही है। अनुभवी लोगों को बुलाया गया है। अपनी टोली से मैंने सपार-अग़ा के नाम की सिफ़ारिश की है। अन्तूमा से चार आदमी जायेंगे। दो-तीन दिन के लिए। तुम जरा मेरी जगह काम कर लेना।"

"लेकिन मैं तो शिक्षक हूं, तुम्हारे काम को क्या समझूंगा?" ग्रस्क़ार ने श्राश्चर्य व्यक्त किया।

"तो क्या हुग्रा? इस वक्त तुम्हारे जैसे लोगों की ही जरूरत है। हुक्म देना हर एक को ग्राता है। लेकिन लोगों को समझ पाना — बहुत ही मुश्किल काम है। इस वक्त इसी की सबसे ज्यादा जरूरत है। वैसे उलझा हुग्रा काम कोई नहीं है। सूखी घास जानवरों के बाड़े में काफ़ी मा- ता में भेज दी गयी है, चरवाहों को खाने-पीने का सामान रवाना कर दिया गया है। इसलिए ग्राराम से संभाल लोगे, तुम्हारे काम में इससे कोई रुकावट नहीं ग्रायेगी। हम कल शनिवार को चले जायेंगे।"

रविवार को अस्क़ार ने गांव के सब युवा लोगों को इकट्ठा किया। उन्होंने निर्माण-कार्य की टोली बनाने का निश्चय किया, जिसमें सामूहिक फ़ार्म के हर गांव से दस आदिमियों को शामिल होना था। नौजवानों ने कार्यालय से सामूहिक फ़ार्म के केन्द्र में चिकित्सालय और क्लब बनाने की

जिम्मेदारी सौंपने का स्रनुरोध करने का निश्चय किया, उसके तुरन्त बाद इमारती सामान तैयार करने स्रौर डिजाइन स्रादि प्राप्त करने का फ़ैसला किया, जिससे कि बर्फ़ पिघलते ही काम शुरू किया जा सके।

\* \* \*

सपार का भाषण देने का इरादा नहीं था! उसे भाषण देना नहीं ग्रा-ता था। पहले वह सोचा करता था कि वक्तृता नेता लोगों का काम है ग्रीर भाषण देना वही जानते हैं। लम्बे ग्ररसे तक काम करने के दौरान वह मंजे-मंजाये भाषण सुनने का ग्रादी हो चुका था, जिन में हर बात सिल-सिलेवार ढंग से कही जाती थी — पहले ग्रन्तर्राष्ट्रीय मामलों, ग्रपनी सफ-लताग्रों के बारे में, फिर परोक्ष रूप में किसी की ग्रालोचना ग्राँर उसके बाद फिर सफलताग्रों ग्रीर उपलब्धियों के बारे में।

इस बार तो जैसे लोग परम्परागत तरीक़ा भूल ही गये। लोग खड़े होते और फ़ौरन काम की बात छेड़ देते। कुछ लोगों ने ऊट-पटांग किन्तु रोचक ढंग से भाषण दिया, गत वर्षों में जो कुछ कष्टदेह लगा और जिन बातों से परेशानी उठानी पड़ी, उन्हें फ़ौरन कह डाला। चरवाहों की कम-रतोड़ मेहनत की चर्चा ही।

"जब चरवाहे बीमारी से मरते हैं, हमारे पशुधन की रक्षा करते हुए तूफ़ान में मारे जाते हैं, तो हम कहते हैं कि वे वीरतापूर्ण कार्य करते हुए मारे गये। लेकिन आप मुझे बताइये, साथियो, इस तरह की बहादुरी दिखाने की जरूरत किसे होगी?! कई बार हम रहन-सहन और संस्कृति का पिछड़ा हुआ स्तर, पशुपालकों के पास मामूली रिहायशी सुविधाओं का अभाव आदि को श्रमजीवियों का 'वीरतापूर्ण कार्य' जैसा नाम देकर न्यायोचित ठहरा देते हैं," युवा पशु-विशेषज्ञ ने कहा, जिसे सपार ने पहले नहीं देखा था।

"जवान ब्रादमी है, नये ढंग से काम शुरू कर रहा है। यह हमारे ब्रस्कारजान जैसा है," सपार वक्ता का भाषण बड़े ध्यान से सुनते हुए सोच रहा था।

"निर्माण-कार्य ढंग से किया जाना चाहिए," सभा की स्रध्यक्षता कर रहे पार्टी की जिला समिति के सचिव ने, जो स्वयं भी युवक था, वक्ता का समर्थन किया।

सपार को स्राक्ष्चर्य हुम्रा, उसने म्रभी तक इतने जवान म्रादमी को ऐसे पद पर नहीं देखा था।

"बहुतों ने ढंग से निर्माण कार्य शुरू किया, लेकिन उनके काम में रुकावटें डाली गयीं," वक्ता ने जवाब दिया।

"ग्रब जो ग्रडचन डालेगा, उसे हम महतोड जवाब देंगे। ग्रावश्य-कतानसार निर्माण कार्य की टोलियां बनायी जानी चाहिए, ईंटें बनाने का काम शरू कर देना चाहिए। सामृहिक फार्म के किमेयों के लिए रिहायशी मकान बनाने चाहिए। ग्रौर जो कोई भले के बदले बुरा करता है, उसे समझ लेना चाहिए कि वह न केवल ग्रपना ही नुकसान करता है बल्कि देश का भी। गत वर्षों के सूची-पत्नों को देखिये! " सबिव ने एक काग़ज़ उठाकर दिखाया। "इन से यही जाहिर होता है कि हमारा इलाका प्रांत के सबसे अच्छे इलाकों में से एक था। सब कुछ जोड़-तोड़कर बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया है। स्रब हमें स्रग्नणीय लोगों की कतार में शामिल हो जाना चाहिए। सूचकों को सही माने में तभी अच्छा मानना चाहिए, जब लोगों के रहन-सहन का स्तर पहले से ऊंचा हो जाये, वे सुसंस्कृत हो जायें, उन्हें रिहायशी मकान मिल जायें। हां, अन्तुमा गांव में तो सामृहिक फ़ार्म के कर्मियों के लिए मकान बनाने का काम शरू भी हो चका है। यह सच है कि ग्रब तक कुल दो-तीन मकान ही बने हैं। लेकिन बन तो रहे हैं। " ऋध्यक्ष ने कहा । "इस हॉल में इस गांव का सबसे सम्मानित ऋादमी उपस्थित है, म्रापमें से बहुत-से उसे जानते हैं। वह है – सपार-म्रग़ा। सपार-ग्रगा, हम ग्राप से प्रार्थना करते हैं कि ग्राप इस पहल के बारे में बतायें, " श्रध्यक्ष ने कहा।

सपार हक्का-बक्का रह गया, उसे इसकी आशा नहीं थी, उसने सो-चा भी न था कि नया सचिव उसे नाम से जानता है।

"घबराम्रो नहीं, स्रग़ा, जरा ढंग से बता दो," बाऊकेन ने फुसफु-साकर कहा। सपार धीरे-धीरे भाषणमंत्र के ऊपर चढ़ गया।

"क्या बताऊं? अक्तूमा जी रहा है। मुसीबतों का सामना कर रहा है... हमने घर बनाये। जेकेन तथा दो और स्नादिमयों के लिए। लेकिन क्या इन्हें घर कहा जा सकता है? वे कच्चे हैं। हमें इससे बेहतर घर बनाने चाहिएं।"

"फिर भी काम शुरू हो गया। शुरुत्रात ग्रच्छी हुई, सपार-ग्रग़ा,"

श्रध्यक्ष ने मुस्कराते हुए उसका हौसला बढ़ाया। "श्राप हमें श्रच्छी श्रौर बुरी सारी बातों के बारे में बताइये।"

"ग्रच्छी बातों के बारे में? ग्रच्छी बात यही है कि कारवां नये रास्ते पर चलते हुए अपने ग्राप को संभालने लगा है। सड़ी-गली, टूटी-फूटी चीजों को उठा-उठाकर फेंक रहा है, अपनी ताक़त का जायजा ले रहा है। ग्रीर अक्तूमा भी एक ही जगह में न पड़े रहने के लिए अपनी ताक़त का जायजा लेना चाहता है," सपार खांसा। "हम बुड़ों के पास पुराने कपड़े हैं, लेकिन वे भी श्रब हम पर लटके हुए हैं, हमारे कंधे सिकुड़ने लगे हैं। हमारा गांव पहले की तरह श्राज भी श्रांखों का कांटा बना हुआ है। तो क्या हुआ, बच्चों के अपने कपड़े तंग होने लगे हैं, उन्होंने अपने पिताओं के कपड़े पहन लिये हैं। श्रीर वे ही हमारे कारवां को नयी राह पर ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं।"

"बहुत ग्रच्छा कहा, सपार-ग्रग़ा, बहुत समझदारी की बात कही, हम लम्बे सफ़र पर जा रहे हैं, सूरज की ग्रोर, प्रकाश की ग्रोर," सचिव ग्रौर सब लोगों के साथ तालियां बजाने लगा।

"हमारा बाऊकेन हॉल में बैठा है, श्रस्क़ारजान गांव लौट श्राया है, वह बोल्शेविक सेम्बीन का बेटा है, जिसने हमारे सामृहिक फ़ार्म को संगठित किया था। अब उन्हें बोलना चाहिए। वे ही रास्ता दिखा रहे हैं। हम लोग तो सिर्फ़ सलाह दे सकते हैं। कभी-कभी प्रकृति बुढ़ापे में श्राद-मी को बुद्धि दे देती है। इससे हमें लोगों से मिलने-जुलने में मदद मिलती है . . . भ्रब भ्रक्तुमा पहलेवाला भ्रक्तुमा नहीं रहा , " एकाएक सपार ऊंचे स्वर में बोलने लगा। "हम लोग मामुली पढ़े-लिखे थे। जो सुनते थे, उस पर विश्वास कर लेते थे, ग्रफ़वाहों को सच मान लेते थे। हमसे सलाह नहीं मांगी जाती थी। सिर्फ़ हुक्म दिया जाता था। उन हुक्मों को समझ पाना मुश्किल होता था। श्रव हालत बदल गयी है। ये लोग, मेरा मत-लब बाऊकेन, ग्रस्कार ग्रौर दूसरे लोगों से है, पढ़कर समझ लेते हैं, सोच-समझकर काम करते हैं। ग्रक्तूमा में भी विद्वान हैं, जोमार्त विद्वान बनेगा! " वह जल्दी-जल्दी बोलने लगा। "जिन्दगी अपनी रफ्तार से गुजर रही है। मुक्किलें म्राती हैं, लेकिन यह कोई चिन्ता की बात नहीं है, मश्किलें हमेशा स्राती रहेंगी। कारवां को सफ़र में बहत-सी मश्किलों का सामना करना पड़ता है: गहरे पांझ का, तूफ़ान का, टुटे हुए पूल का ग्रौर सूखे का भी। दृढ़निश्चयी ग्रादिमयों को ही कारवा की रास्ता दिखाना चाहिए। इसीलिए हम नौजवानों की ताक़त का जायजा ले रहे हैं। ग्रगर वे ग्रच्छे ग्रौर मजबूत हुए, तो सब ठीक होगा।

ग्रब किमयां बताता हूं। किमयां बहुत हैं, बेटा," सपार ने ग्रध्यक्ष की ग्रोर देखा। "निर्माण बहुत करना है, लेकिन सामान कुछ नहीं है।"

"सामूहिक फ़ार्म के किमंयों के लिए इमारती सामान जिला उपभोक्ता संगठन के जिरये निकलवाना चाहिए," पार्टी की जिला सिमिति के सिचव ने कहा। "ग्रब वहां काम दूसरे ढंग से होना चाहिए। कल वहां नया निदेशक नियुक्त किया गया है। उससे पहलेवाला कुत्ते का बच्चा निकला, उसने ग्रबन किया। सुना है, यह ग्रमीरबेक पहले ग्रापके गांव का प्रधान था, उसने यहां भी बहुत जुल्म ढाये होंगे। हमने कल उसे पार्टी से निकाल दिया, काम से बरखास्त कर दिया, उस पर मुकदमा चलाया जा रहा है।"

"तुमसे एक विनती करना चाहता हूं, बेटा, उन लोगों को मत भु-लाना, जो हमारी भेड़ों श्रौर घोड़ों की रखवाली करते हैं। उन्हें बड़ी मृश्किलें झेलनी पड़ती हैं। ग्रमीरबेक ने इतने सालों में उनके लिए एक घर भी नहीं बनाया। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन सारी बातें मैं कि-सी तरह नहीं कह पाऊंगा," सपार शान्तिपूर्वक तनकर चलने की कोशिश करते हुए श्रपने स्थान पर लौट श्राया।

\* \* \*

ग्रस्क़ार की मेज ठीक करते समय दमेश को किताब में से बाहर नि-कला हुग्रा एक छोटा-सा फ़ोटो दिखाई दे गया। यह जउरेश का फोटो था। वह मन्द-मन्द म्स्कराती दमेश की ग्रोर देख रही थी।

"ग्रच्छा, तुम इतनी सुन्दर हो गयी हो, जउरेशजान। मेरा ग्रस्कार यो ही तो तुम्हारे लिए ग्राहें नहीं भरता है," उसने लड़की के चेहरे की ग्रोर देखते हुए कहा। "तुम उसे सता क्यों रही हो, बेटी?"

वह काफ़ी देर तक फ़ोटो लिये बैठी रही श्रौर फिर उसे सावधानी से वापस रख, जल्दी से कमरा ठीक कर कपड़े बदलकर साकिश को ढूढ़ने नि-कल पड़ी। "साकिश, मुझे तुमसे काम है," दमेश-आपा ने चारों स्रोर नजर दौड़ायी। कमरे में उनके अलावा कोई नहीं था। "बताओ, जउरेश तुम्हें चिट्ठी लिखती है?"

"हां, हम दोनों एक दूसरे को पत्र लिखती हैं।"

"तब उसे सलाम लिख देना। लिख देना कि मैं उससे नाराज हूं। उसे शहरी लड़कों पर नजर डालने की जरूरत नहीं है। हमने भी जवानी देखी है। सब समझती हैं। जब हमारी कदर की जाती है, तो हम सिर उठाकर चलने लगती हैं। भलाई का बदला भलाई से ही चुकाना चाहिए। कुछ भी हो, अस्कार से ज्यादा प्यार उसे कोई नहीं करता।"

"ग्राप भी कितनी दिल्लगी करती हैं, दमेश-ग्रापा," साकिश ठहाका मारकर हंस पड़ी। "ग्रापकी बात का मतलब तो यह हुग्रा कि ग्रगर कोई लड़का किसी लड़की को प्यार करने लगे, तो उस लड़की को किसी दूसरे लड़के को प्यार करने का हक ही नहीं रहता।"

"बात किसी 'ऐसे-वैसे लड़के' की नहीं, ग्रस्कार की हो रही है। तुम मेरा मज़ाक मत उड़ाग्रो। मैं संजीदगी से कह रही हूं। यही लिखना। मुझे मालूम है, वह उसकी याद में कितना तड़पता है।"

"वह भी तो हर समय उसी के बारे में पूछती रहती है। वह मुझे यक़ीन दिलाती रहती है कि यों ही जिज्ञासा के मारे जानना चाहती है, लेकिन मैं उस पर विश्वास नहीं करती। ग्राख़िर वह दूसरों के बारे में तो नहीं पूछती, सिर्फ़ उसी के बारे पूछती रहती है। उसे ग्रभी तक ग्रस्कार का एक भी पत्न नहीं मिला है।"

"खैर, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। उसके सिर वैसे ही काम का भारी बोझ रहता है, उसे सबकी चिन्ता लगी रहती है, पत्र लिखने की फ़ुरसत ही नहीं मिलती।"

दमेश चली गयी।

शाम के खाने के समय उसका हर काम उल्टा हो रहा था, चम्मच की जगह उसने चाकू बढ़ाया, सूप गिरा दिया। यही सोच रही थी कि बात कैसे छेडे।

श्रस्क़ार ने चिकत होकर पूछा,

"ग्रापको क्या हुग्रा है, ग्रापा?"

"कुछ नहीं हुग्रा मुझे। ग्रगर मैंने कोई ग़लती की तो मुझे पेंशन दिलवा-

कर भिजवा दो। लेकिन तुम्हें खुद को क्या हुम्रा है? तुम सोचते हो — तुम्हारे मां-बाप नहीं हैं, तुम पर किसी का जोर नहीं हैं, क्यों?!" दमेश निढाल होकर बेंच पर बैठ गयी। "ग्ररे, मैं बुढ़िया भी क्या बक-वास करने लगी; तुम नाराज न होना, ग्रस्कारजान। मुझे तुम नौजवानों की बात समझ में नहीं ग्राती... तुम यहां ग्रीर वह वहां तड़प रही हैं। एक दूसरे के दुश्मन से बने हुए हो... हमारे यहां ऐसा कभी नहीं हुग्रा, सब ग्रासानी से हो जाता था। सलाह-मशिवरा होता, बात तय होती, कुछ सौदेबाजी होती ग्रौर शादी हो जाती, फिर बाद में एक दूसरे की इज्जत करना शुरू कर देते।"

ग्रस्कार हैरानी से देखता रहा। दमेश-ग्रापा को इतना उत्तेजित होते उसने कभी नहीं देखा था।

"ग्राप किस बारे में कह रही हैं, ग्रापा?"

"जाउरेश के बारे में, बेटा। वह तुम्हारी याद में तड़प रही है, तुम्हें प्यार करती है, लेकिन तुम हो कि उसे एक शब्द भी नहीं लिखते।"

"छोड़िये..." ग्रस्कार दर्दभरे स्वर में धीरे से बोला ग्रौर बाहर चला गया।

वसन्त की गरम-गरम उज्ज्वल फुहार निःशब्द पड़ रही थी। ग्रहाते में पद-दिलत पगडंडियों के चारों ग्रोर गुलचांदनी के फूल खिले हुए थे। बादल छंट गये ग्रौर ग्रपने साथ-साथ चेहरे को सुहावनी लगनेवाली प्यारी-प्यारी फुहार को भी ले गये। फूल ग्राश्चर्यचिकत होकर ग्रपनी मखमल-सी सफ़ेद पंखड़ियां खोले सूरज की प्रतीक्षा कर रहे थे। मेमने बदन झकझोर-कर ग्रोसारे में से बाहर भाग ग्राये, हरी-हरी घास पर गौरैयाएं फुदकने लगीं।

"मैं भी कितना बेवकूफ ग्रौर जिही हूं," ग्रस्कार गौरैयाग्रों के झुंड को पत्थर फेंककर उड़ाता हुग्रा उत्तेजना से बुदबुदा रहा था। "वह मुझे प्यार करती है, ज़रूर प्यार करती है!.."

"ग्रस्कार, देखो, स्पूर्तानक छोड़ दिया गया है, स्पूर्तानक ! " डा-किये ने उस की ग्रोर समाचार पत्न बढ़ाया।

"ग्रच्छा!" ग्रस्कार डाकिये की बात नहीं समझा, वह ग्रपनी ही खुशी में खोया हुआ था, जिसे दबा पाना मुश्किल था।

"क्या हुम्रा?" किवाड़ खोलकर दमेश-ग्रापा ने पूछा।

्रध्रस्कार ने भ्रखबार खोला।

"नया कृतिम उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है!"

"हाय ग्रल्ल।ह! इस दुनिया में क्या-क्या सुनने को नहीं मिलता! " दमेश ने एक ठंडी सांस ली।

पहाड़ों में बर्फ़ बोझिल होकर नीचे धसकने लगी, छोटे-छोटे नाले एक दूसरे में मिलकर शक्ति संचित करते, शिथिल हुए श्वेत हिम-कवच को तोड़ते घाटी में बह चले। बर्फ़ से साफ़ हुए जमीन के टुकड़ों पर हरिया-ली छाने लगी। बर्फ़ निरन्तर कम होती जा रही थी, वह केवल छाया-दार खड़ी चट्टानों और कराक्शी की चट्टान के नीचे ही चमक रही थी, जहां से गांव और वह गहरी घाटी साफ़-साफ़ नज़र आ रहे थे, जिसमें कभी कलताय और आयसल घुमा करते थे।

सामूहिक फार्म के खेतों में ट्रैक्टर ग्राने लगे थे। केनेख़ान के लोहारख़ाने के ग्रागे भीड़ जमा हो रही थी। बाऊकेन, सपार, येगोर ग्रौर ममीरबाय गांव के लड़कों के झुँड से घिरे बोने की मशीनों ग्रौर कल्टीवेटरों की जांच कर रहे थे।

"हेंगा चलाने का काम ढंग से नहीं हो पायेगा। दांते घिस गये हैं," बाऊकेन ने श्रपना सिर खुजलाते हुए कहा।

"पुराने हो गये, इसलिए घिस गये। नये हैं नहीं, अध्यक्ष से मांगो, कहीं से दिलवा देगा," केनेख़ान ने जवाब दिया।

बाऊकेन अल्मा-अता जा रहा था। पिछली बार उसे प्रजातंत्र के सम्मे-लन का प्रतिनिधि चुना गया था। वह जल्दी में था। उसके जाने से पहले टोली को बोवाई का काम पूरा कर लेना था।

"तुम जोमार्त के यहां जाना मत भूलना, जुउरेश से भी मिलना। उससे बातचीत करना ग्रीर ग्रीर पता लगाना, हो सकता है, हम ग्रस्कार को बेकार ही यहां रोके हुए हैं। हो सकता है, जुउरेश उसी के बारे में सोचती रहती हो, लेकिन गांव ग्राना नहीं चाहती । ऐसी हालत में ग्रस्कार का कुछ करना होगा" सपार ने कहा। "मनुष्य का सुख क्षण-भंगुर होता है, उसकी ग्रांख की पुतली की तरह रक्षा करनी चाहिए। ग्रगर जरूरी हुग्रा, तो ग्रस्कार शायद खुद चला जायेगा। बेशक उसकी यहां जरूरत है, लेकिन सुखी रहना उसके लिए ज्यादा जरूरी है। बिना इसके सब बेकार है।"

"वैसे मैं कोई राजनयिक तो हूं नहीं, पर फिर भी सारी बातों का पता लगाने की कोशिश करूंगा।"

"जोमार्त को हमारी यथासंभव सहायता करनी चाहिए, उसकी मदद से वलब, चिकित्सा-केन्द्र ग्रौर स्कूल के प्रामाणिक डिजाइन निकलवाने की कोशिश करना। हमें ग्रपना स्कूल बनाना है," ग्रस्क़ार ने जोर देकर कहा। "बच्चों को बीस किलोमीटर दूर दूसरे सामूहिक फ़ार्म में पढ़ने जाना पड़ रहा है।"

"ग्रौर जुउरेण से क्या कहूं ,? " बाऊकेन ने सीधी बात कही । "तुम्हारे जाने के दिन तक कुछ सोच लूंगा ।"

\* \* \*

"यह थैला दे देना," अस्कार ने बाऊकेन को छोड़ने जाते समय कहा। सफ़ेद रूमाल में गीली काली मिट्टी में लिपटे गुलचांदनी के छोटे-छोटे गोल-गोल अंकुर और मंजिष्ठा की जड़ें रखी थीं। "वह इन्हें डिब्बे में लगा देगी, तो फूल निकल आयेंगे... एक बार बचपन में मैंने इस तरह की जड़ें भूनकर जउरेश को खिलायी थीं। उसने कहा था कि वे उसे बहुत स्वादिष्ट लगीं। फिर हम इस तरह के फूल चुनने लगे थे। उसे याद आ जायेगा..."

"ठीक है। तुम्हारा काम कर दूंगा," बाऊकेन ने ख़ुशी-ख़ुशी कहा। श्रव जउरेश को श्रस्कार के बारे में बताने में उसे श्रा-सानी होगी। "ख़ुदा करे, बस इन जड़ों को विश्व-युद्ध के दिनों में जिस तरह खाना पड़ा, श्रव कभी चखना भी नहीं पड़े।"

\* \* \*

बाऊकेन की जोमार्त के साथ बातचीत कुछ ढंग से नहीं हो पा रही थी। जोमार्त के अक्तूमा छोड़कर चले जाने के बाद से बाऊकेन को उससे कुछ चिढ़-सी हो गयी थी। वैसे उसे दोष भी किस लिए दिया जाये? गांव के बुजुर्ग कहते थे: श्राख़िर सभी तो गांव में नहीं रह सकते, जो-मार्त वास्तुविद बनना चाहता है, उसे शहर बनाने दो, अक्तूमा के लोगों को सिर्फ़ शिक्षक और चरवाहे ही तो नहीं बनना है। इस बात की याद

म्राने पर बाऊकेन ने पूछा कि उसकी वास्तुकला की पढ़ाई कैसी चल रही है। जोमार्त ने जब महसूस किया कि म्राखिरकार बातचीत उसके प्रिय वि-षय पर होनेवाली है, तो उसने रेमार्क की खुली हुई पुस्तक एक म्रोर सर-का दी।

"मैं ने यों ही तो पुराविद्या छोड़कर वास्तुकला पढ़ना शुरू नहीं किया। तुम चाहो, तो मैं हमारी योजनाओं के बारे में सुनाऊं... कल्पना करों कि हमारी मुलाकात इस वक्त नहीं, आज से कुछ समय बाद होती है। समझे?" अपने माथे पर गिर रहे बालों को उसने पीछे किया। उसकी आखों में खुशी की वही चमक आ गयी, जो बाऊकेन बचपन से देखता आया था। "मान लो हमारी मुलाकात चोकान के स्मारक के पास होती है।"

"तुम्हारी बात मैं समझा नहीं," बाऊकेन ने कहा। "मैंने तो सिर्फ़ टैकिनिकल स्कूल पास किया है, तुम्हारा दर्शन मेरी समझ से बाहर हो सकता है।"

"टोको मत। मैं तुम्हें इस तरह से बताऊंगा कि तुम सब समझ जान्त्रोगे। ऐसा स्मारक शीघ्र ही बनेगा। ग्राशा है तुम यह नहीं भूले होगे कि बचपन में हम कैसे चोकान जैसा बनने की कोशिश करते थे। हां, तो सुनो। तुम कल्पना करो कि तुम कहीं बहुत दूर हो। ग्रौर मैंने तुम्हें पत्न भेजा है। तुमने ग्राने का वादा किया ग्रौर मैंने तुम से पहली बार चोकान के स्मारक के पास मिलना तय किया। हमारी जुदाई के वर्ष बड़ी जल्दी बीत गये। इस बीच बहुत कुछ बदल गया," जोमार्त ने ग्रपनी कल्पनायुक्त दृष्टि खड़की में टिकाये ग्रागे कहा। "स्तेपी के बीचोंबीच इरतीश से बेतपाक-दाल तक बेजोड़ नहर बना दी गयी। कास्पियन सागर में पटेले चलने लगे, मुयून की रेत में बाग्र ग्रौर कपास लहलहा उठी। शारदारा ग्रौर मिर्जाचोल में ताड़ की हरी-भरी वीथिकाएं बन गयी।"

जोमार्त मुस्कराकर चुप हो गया। फिर श्रपनी हथेली से सिर के बाल पीछे कर खिड़की के पास से हट गया श्रीर शरारती मुस्कान से बाऊकेन की तरफ़ देखने लगा।

"इस बीच कजाखस्तान में बहुत-से नये शहर, कारखाने, फ़ैंक्ट्रियां भ्रौर सड़कें बन जायेंगे। कल्पना करो कि उनमें से एक सड़क पर तुम भ्रत्मा-भ्रता की भ्रोर जा रहे हो। यह एक नया पहाड़ी मार्ग है, जो जइली श्रनताऊ की चोटियों से होकर निकलता है। तुम्हारी प्लास्टिक की बनी बिजली से चलनेवाली हल्की मोटरकार ग्रासानी से चढ़ाई चढ़ लेती है। परी-कथा की सी सुन्दर इस्सीक़-कुल झील से ग्रलमा-ग्रता तक का रास्ता हिमधवल शिखरों, शाश्वत हिम, पहाड़ी झरनों से होकर विशाल चट्टा-नों, पहाड़ी जंगलों, पर्वतमालाग्रों ग्रौर घाटियों के पार जा रहा है। यह नया मार्ग ग्राल्प्स में बनी पर्यटकों की सड़कों, ग्रास्ट्रिया ग्रौर स्विटजरलंड की पहाड़ी सड़कों से किसी बात में कम नहीं है। तरह-तरह की सैंक-ड़ों रंग-बिरंगी मोटरकारें इस रास्ते से किर्गीजियाई पर्वतों के रत्न इस्सीक-कुल, किर्गीजिया के शहरों, वहां से ताशक़न्द, शारदारा, गजली, गुलिस्तान, समरक़न्द ग्रौर फिर वापम हमारे शहर ग्रौर हमारे बागों की ग्रोर दौड़ी जा रही हैं। पर्यटकों को हमारे कप्चागाय समुद्र के सुनहरे तट पर सूर्यस्नान बहुत ग्रच्छा लगता है। यह समुद्र जल्दी ही ग्रलमा-ग्रता के पास बन जायेगा। पर्यटकों को हमारे पर्वत, बाग, हमारी ग्रनूठी पर्वतीय स्केटिंग रिन्क ग्राकर्षित कर रहे हैं, ग्रौर सब से ज्यादा तो स्वयं हमारा नगर ग्राकर्षित कर रहा है।

ऐसा होगा हमारा शहर ! यह देखो, नीचे महान म्रलताऊ की तलह-टी में विशाल कटोरे की तरह झिलमिला रहा है।" जोमार्त ने म्रपने ड्रा-इंग खोल दिये। "कटोरे के ऊपर बहुत तेज सफ़ेंद रोशनी चमक रही है। शहर के पीछे स्तेपी है, जो शाम के धुँधलके में लिपटी हुई श्रौर जिसके भ्रार-पार, नयी सड़कों की बत्तियों की कतारें जगमगा रही हैं।

तुम बिना शोर किये विश्वामगृहों, सेनेटोरियमों, ग्रौर शहर को सस्ती विद्युतशक्ति देनेवाले ग्रनेक पर्वतीय बिजलीघरों के पास से गुजरते हुए शहर में दक्षिण की ग्रोर से प्रवेश करते हो। तुम ग्रपनी यात्रा उस स्थान से ग्रारम्भ करो, जहां ग्रेनाइट की चट्टान पर ग्राबाय का स्मारक है।

खिड़िकयों पर पड़े बेलबूटेदार परदों, कारखानों की शॉपों की शीशे की दीवारों, तरह-तरह की चीजों से श्रटे शो-कैसों के पीछे, इमारतों के ऊपर, रास्तों और चौकों पर सफ़ेंद्र, पीले, हरे ग्रौर नारंगी रंग की बित्तयां जगमगा रही हैं। एकाएक विज्ञापनोंवाले निग्रोन-दीप जल उठते हैं जिनके किनारों पर राष्ट्रीय ग्रलंकरण बना हुग्रा है। तुम मुझसे ठीक निश्चित समय पर मिलने के इरादे से ग्रपनी घड़ी पर नजर डालना चाहते हो लेकिन सुन्दर शहर पर से ग्रपनी नजरें हटा ही नहीं पाते हो।

सर्चलाइटों और बत्तियों की धुँधली रोशनी गुलाब की अधिखली किल-यों पर, बर्फ़ के ढेर-से सफ़ेद सेब के फूलों, ट्यूलिपों, पोस्त के सुर्ख़ फूलों पर पड़ रही है, जिन्हें स्तेपी से लाकर शहर के घास के मैदानों में लगा दिया गया है। चारों स्रोर पहाड़ी देवदार की कतारें खड़ी हैं। पवन के मन्द-मन्द झोंके पेड़ों के पत्तों को फड़फड़ा रहे हैं, कहीं बहुत दूर किसी बाग में से किसी युवती का आकर्षक गीत सुनाई दे रहा है। तुम पत्तों की सरसराहट और प्रेमियों की दबी हुई आवाजें सुनते हुए चांदी-सी झिलिम-लाती कलकल करती नहर के किनारे-किनारे चौड़ी और रोशनीदार सड़क पर चलते हुए रिहायशी मकानों के आगे से गुजर रहे हो, जो बहुत हल्के-फुल्के लगते हैं। ये मकान भवनिनर्माण कला के आधुनिकतम तरीक़ों से बनाये गये हैं और इनमें पूर्वी नगर निर्माण की श्रेष्ठतम परम्परास्रों का समावेश है।

तुम ग्रपने दोस्त से मिलने की जल्दी में हो। लेकिन फिर भी बारबार रुककर इस नयी विलक्षण इमारत को देख रहे हो।" जोमार्त ने ड्राइंग पर उंगली से दिखाया। "तुम हवा की सरसराहट, गीत को सुने बिना ग्रौर मूर्त्ति समूहों को देखे बिना रह नहीं पा रहे हो।"

बाऊकेन सुनता रहा, जोमार्त का उत्साह धीरे-धीरे उसमें समाता जा रहा था। बाऊकेन सोच रहा था कि जोमार्त किन बन सकता है, एक बहुत ही ग्रच्छा किन।

बाऊकेन यह भूल गया कि वह कमरे में बैठा है। जोमार्त की कल्पना की उड़ान के साथ-साथ वह भी उड़ चला था। वह ग्रपने ख़यालों में भवि-ष्य के शहर की सड़कों पर घूम रहा था। चलते-चलते वह देख रहा था कि जोमार्त के सपने साकार हो चुके हैं।

जोमार्त सुनाता रहा। वह जादूगर था, उसमें श्रपने श्रोता की ग्रांखों के ग्रागे ग्रतिस्पष्ट चित्र उभारने का सामर्थ्य था।

"हमारा शहर ऐसा हो जायेगा। लेकिन स्रभी तक हमने स्रपने सपनों के दसवें स्रंश को भी कार्यरूप में परिणत नहीं किया है," उसने कहा। "मैं तुम्हें सिर्फ़ वही दिखाऊंगा, जो इन सालों में बनाया गया है, स्रपने भूत, वर्तमान स्रौर भविष्य की कहानी शहर स्वयं सुनायेगा। हां, हां। तुम ऐसे हैरान होकर मेरी तरफ़ मत देखो। शहरों को भी बोलना स्राता है, हर गांव भी स्रपनी कहानी सुनाना जानता है। उनका भाग्य लोगों

के भाग्य का श्रभिन्न ग्रंग होता है। वे भी लोगों की तरह ही जीते हैं उन-का श्रपना विशेष स्वभाव, जीवन की ग्रपनी लय, श्रपना ढंग श्रौर श्रपना तरीका होता है। उनकी ग्रपनी ख़ुशियां, श्रपने ग्रम, श्रपने सपने श्रौर श्रप-नी श्राकांक्षाएं होती हैं। वे भी जवानी श्रौर बुढ़ापे के दौर से गुजरते हैं।

शहर भी कुछ लड़िकयों की तरह चंचल और बूढ़ों की तरह बुद्धिमान हो सकते हैं। वे व्यापार से या शानदार वैज्ञानिक खोजों, गीतों, कला और अमीरी या गरीबी से प्रसिद्धि पा सकते हैं। कूर, शांत और दयालु हो सकते हैं। लोगों की तरह बोलते और सांस लेते हैं। सुन रहे हो? हमारे शहर की सांस कितनी शान्त, स्पष्ट और समान गित से चल रही है।" जोमार्त ने खिड़की खोल दी। "वह कितने चैन की नीन्द सो रहा है। इसे किसी चीज का अभाव नहीं है और अपने भविष्य में उसका पूरा विश्वास है। उसके बच्चे सुखी और स्वस्थ हैं, इसीलिए वे भी गहरी नी-न्द में सो रहे हैं।

हर शहर का अपना इतिहास निराला ही होता है। मनुष्य केवल शहर की सांसों को ही नहीं, उसके हृदय और नाड़ी के स्पंदन को भी सुन सक-ता है और पता लगा सकता है कि वह कैसी जिन्दगी जी रहा है।

कभी-कभी उसका स्पंदन रुक जाता है, शहर कार्थेज, अफ़ासिआब और ब्रोतरार की तरह मर जाता है। या फिर उस शहर की भांति जो इस समय हमारे अलमा-अता के नीचे दबा पड़ा है। लेकिन मनुष्य में अप-नी रचना को अमर बना देने की शक्ति है।

"तुम तो सचमुच स्वप्नदर्शी हो गये हो, जोमार्त।"

"मैं हमेश स्वप्नदर्शी रहा हूं। बिना सपनों श्रौर कल्पना के वास्तुकला श्रसम्भव है। फिर श्रादमी भी बिना सपने देखे नहीं रह सकता।" एका-एक जोमार्त चुप हो गया श्रौर एकाग्रचित्त हो श्रपने ड्राइंग समेटने लगा।

"तुम्हारे पास हमारे क्लब या स्कूल के लिए कोई सीधा-सादा ड्राइंग है?" बाऊकेन ने पूछा।

"तुम्हें सारे गांव के लिए ड्राइंग की ज़रूरत है। शहररूपी गांव के लिए, जिस में क्लब, स्कूल और थियेटर ग्रादि सब हो। लेकिन इस तरह का ड्राइंग ग्रभी नहीं है। डिज़ाइन संस्थान ग्रौर सांस्कृतिक मंत्रालय में जाना होगा। लेकिन वहां शायद ही कुछ मिल सके। ज़उरेश ने भी इसमें कुछ दिलचस्पी ली थी।"

"वह कैसी है? मैं कल उसके पास जानेवाला हूं।"

"ख़ुद ही देख लोगे। मजे में है, दो बार प्रायोगिक प्रशिक्षण ले ग्रा-यी है, संस्थान की पढ़ाई समाप्त कर चुकी है। हाऊस-सर्जन बनने के लिए पढ़ाई कर रही है ग्रौर ग्रस्क़ार के बारे में सोचती रहती है," जोमार्त ने सोच में डूबे हुए कहा। कमरे में तकलीफ़देह चुप्पी छा गयी। किसी ने दरवाजा खटखटाया। दहलीज में छंटे हुए बालोंवाली एक सुन्दर लड़की दिखाई दी, जिसने हरे रंग के दस्ताने पहने हुए थे...

"ग्रा रहे हो क्या?" उसने बाऊकेन की ग्रोर ध्यान दिये बिना कहा। "ग्रभी ग्राया, एक मिनट ठहरो, प्रिया," जोमार्त ने बाऊकेन की ग्रोर कसूरवार की तरह देखकर कहा।

"मैं इन्तजार कर रही हूं," लड़की ने दरवाजा भड़ाक से बन्द कर दिया।

"ग्रच्छा मैं चलता हूं," बाऊकेन उठ खड़ा हुग्रा।

"माफ़ करना। हम थियेटर जा रहे थे।" जोमार्त ने क्षमा-याचना की।

बाऊकेन को न जाने क्यों कुछ बुरा लग गया। वह जल्दी से उससे विदा लेकर बाहर निकल गया।

लेकिन रात्रिकालीन शहर में अपने होटल की तरफ़ चलते हुए वह इस अप्रिय घटना के बारे में भूल गया। जोमार्त की कहानी सुनने के बाद सभी चीजों के बारे में उसका दृष्टिकोण बदल गया था।

"कुछ भी हो, जोमार्त श्रादमी श्रच्छा है," वह सोच रहा था, "वह श्रपने गांव नहीं लौटा तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वह जो चाहता था, उसे मिल गया है, उसकी जरूरत यहां है। लेकिन डिजाइन कहां से मिल सकेगा?" वह नीन्द की श्रागोश में जाते-जाते बड़बड़ा रहा था।

"क्या ख़बर है, ग्रता," साकिश ने खनकती हुई ग्रावाज में पूछा। लड़की ग्रपनी चोटियों को समेटकर रूमाल बांधे ग्रौर ग्रास्तीनें ऊँची किये बड़ी फुर्ती से तांद में बालू मिली हुई मिट्टी भर रही थी।

-

"तुम्हें किस बात में दिलचस्पी है, बेटी?" सपार ने उसके काम से मुग्ध होकर पूछा।

"हमारी टोली का मुखिया तो बिलकुल ही गायब हो गया।"

"बाऊकेन के बारे में कह रही हो? शायद वह किसी काम में लगा हुआ है। ऐसे नौजवान को तो हर कोई मेहमान बनाना चाहेगा," सपार शरारती ढंग से मुस्कराया। "तुम्हें क्या उससे कोई ज़रूरी काम आप पड़ा है?"

"काम से मुझे उसके पास जाने की क्या जरूरत पड़ी है," साकिश ने ग्रास्तीन से नाक पोंछते हुए नख़रीले स्वर में कहा। "ग्रजीब मुखिया है टोली का, काम छोड़कर घूमता फिरता है। "

"जब वह आये तो उसके साथ जरा सख्ती से पेश आना," सपार मुस्कराया। "अच्छा अब खत्म करो, लड़कों को आवाज दे दो। घर जाने का वक्त हो गया है। आज के लिए काफ़ी हो गया, मिट्टी भी सारी खत्म हो चुकी है, मुबह तक लोग और तैयार कर लेंगे।"

सामूहिक फ़ार्म का केन्द्र अक्तूमा से तीन किलोमीटर की दूरी पर था, इसीलिए सपार अपने गाँववालों को गाड़ी में काम पर लाता और वापस घर ले जाता था।

"ग्रस्क़ारजान, काम बन्द करो। श्राज तुम्हारे मेहमान श्रानेवाले हैं।" "कौनसे मेहमान?" साकिश ने श्रस्क़ार से पहले पूछ लिया।

"शहर से," सपार ने, जो म्राज बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था, म्रांख दबाई।

ग्रस्कार भाप गया कि वृद्ध उनसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, पर छुपा नहीं पा रहा है।

"ग्ररे, ग्रापने पहले क्यों नहीं बताया," साकिश जल्दी करने लगी। "मेरी पोशाक पर धब्बे लग गर्ये हैं। मुझे जल्दी से घर जाना चाहिए।"

"क्या तुम्हें पता है कि कौन ग्रा रहा है?"

"ऐसी बातें छोड़ियें , म्रता । मैं कोदार के साथ जाऊंगी जिससे कि जल्दी पहुच जाऊं।"

"ग्ररे, कोदारजान, ग्रपना घोड़ा साकिश को दे दो, उसे जल्दी घर पहुंचना है!" सपार ने लड़के को भ्रावाज दी। श्रपनी छुट्टियों में कोदार हरकारे का काम करते समय भूरे रंग के घोड़े पर सवारी करता था जो धौले माथेवाले की सन्तान था।

"एक मिनट, सपार-श्रग़ा, मैं पार्टी ब्यूरो के कमरे में झांक लूं, पता कर लूं कि मीटिंग कब होगी," श्रस्क़ार ने श्रन्रोध किया।

"लो म्रब इसका म्रीर भी इन्तजार करना पड़ेगा। म्रच्छा पार्टी का सदस्य बना है," साकिश लपककर घोड़े पर सवार हो गयी।

"दमेश से कह देना कि खाना बढ़िया बनाये। मेरी बुढ़िया से कह देना कि उसकी मदद करे, श्रपनी सारी मिठाइयां निकालकर परोसे श्रौर मुर्ग़ी की तरह सन्द्रक पर न बैठी रहे!"

"क्या बात है, सपेके? साफ़-साफ़ बताइये," ग्रस्क़ार ने गाड़ी में बैठते हुए पूछा।

"हर बात का भ्रपना वक्त होता है, ख़ुद पहुंचोगे तो देख लेना," सपार ने जवाब दिया।

उसने मन-ही-मन इस बात पर ध्यान दिया कि आज अस्कार ने पहली बार उसे अपने बराबर के आदमी की तरह "सपेके" कहकर पुकारा है। वृद्ध को यह अच्छा लगा। वह कब से अस्कार में सच्चा आत्मविश्वास, पुरुषोचित आत्मगौरव और छिपी शक्ति जागने की प्रतीक्षा कर रहा था। सादगी बेशक एक अच्छा गुण है। लेकिन जब उसके साथ आदमी में अप-नी शक्ति और अपने सम्मान का अहसास एवं आत्मविश्वास की भावना जाग उठती है, तो वह पहले से बेहतर और शक्तिशाली हो जाता है। बुढ़ापा भी खूब है, हमेशा कोई न कोई मजबूत सहारा ढूंढ़ता रहता है।

वे पुराने धूलभरे रास्ते से गेहूं के लहलहाते खेतों के बीच जा रहे थे। निर्मल नीले स्नाकाश में एक उक़ाब चक्कर काट रहा था।

"बहुत ऊंचा उड़ता है," सपार ने श्रपनी श्रादत के अनुसार कहा। "श्राप किसकी बात कर रहे हैं?" श्रस्क़ार सोच-विचार से जाग उठा।

"उक़ाब बहुत ऊंचे उड़ते हैं... मालूम है, अस्क़ार ,वे मरते भी ऊंचाई पर हैं। घावों या बुढ़ापे की वजह से अपनी मौत को नजदीक आरोत महसूसकर उक़ाब अपनी बची-खुची ताक़त लगाकर आकाश में ऊंचा उड़ जाता है। फिर पंख समेटकर वह नीचे गिरता है और चट्टान से टकराकर ट्कड़े-ट्कड़े हो जाता है।"

श्रक्तूमा के नज़दीक रास्ता एक टेकरी का चक्कर लगाते हुए निकलता है, जिस पर एक क़ब्र बनी थी। उक्काब श्रस्क़ार के पिता की क़ब्र के ऊपर चक्कर काट रहा था।

टेकरी के शिखर की स्रोर देखते हुए सपार को बीती बातें याद हो स्रा-यीं, उसने एक ठंडी सांस लेकर लगाम झटकी:

"चल, चल, जरा रफ्तार बढ़ा!"

"बाबा, लगाम मुझे दे दीजिये," कोदार ने, जो पीछे टांगें लटकाये बैठे-बैठे उकताने लगा था, कहा।

"सीधे स्कूल हांक ले चलो, प्रस्क़ार के यहां चलकर चाय पियेंगे," सपार ने शरारती ढंग से कहा।

जब वे वहां पहुंचे, तो म्रस्कार ने उतरकर म्रपने कंधों पर कोट डाल लिया ग्रौर सबको दमेश-ग्रापा के घर में निमंदित किया।

"जल्दबाजी मत करो, बेटा। देखो ग्रौर भी मेहमान ग्रा रहे हैं," सपार ने जिला मुख्यालय से ग्रानेवाले रास्ते की ग्रोर सिर हिलाकर कहा।

"जरूर बाऊकेन लौट रहा होगा" श्रस्क़ार ख़ुश हुग्रा, लेकिन नारी ग्राकृति देखकर ध्यान से देखने लगा।

उसे लगा यह जउरेश म्रा रही है। सब कुछ भूल वह उसकी म्रोर दौ-ड़ा। उसका कोट कंधों पर से खिसककर रास्ते में गिर पड़ा। कोदार ने उसे जल्दी से उठाकर गाड़ी में रख दिया।

"इस तरह तो तुम भ्रपनी टांगें तोड़ लोगे," बाऊकेन हंस पड़ा। उसके साथ एक श्रपरिचित लड़की बैठी थी।

"मैंने सोचा . . . " उसने क़सूरवार-सा कहा।

"मैं जानता हूं, तुम क्या सोच रहे थे। जउरेश एक महीने बाद ग्रा-येगी। उससे मुलाकात की तैयारी कर लो। ग्ररे, खड़े क्यों हो। इनसे मिलो। यह हमारी कृषिविद हैं। सीधे ग्रलमा-ग्रता से ग्रायी हैं," उसने कहा।

फिर उसने सपार से दुग्रा-सलाम किया ग्रौर ग्रागंतुका को टकटकी बांधे देख रहे कोदार की नाक पकड़कर हिला दी।

"तुम उधर देखो," सपार ने बाऊकेन को सिर हिलाकर उस म्रोर इशारा किया, जहां नहा-धोकर कपड़े बदलकर म्रायी साकिश खड़ी थी। "सलाम, बेटी! बड़ी ख़ुशी की बात है कि तुम म्रायीं," सपार ने कृषिविद लड़की से कहा। "लाम्रो म्रपना सामान दो। थक गयी हो-गी। कोई बात नहीं। समझो कि तुम म्रपने घर म्रायी हो... म्रस्कार तुम क्या कर रहे हो? मेंहमान को म्रपने घर बुलाम्रो।"

"बाऊकेन कहां है, वह कब आया?" दमेश-आपा आ गयी। "वह रहा, दिखाई दिया?" सपार ने मुस्कराते हुए कहा।

बाऊकेन ग्रौर साकिश एक दूसरे से कुछ बातें करते पगडंडी पर धीरे-धीरे चलते वसन्त में ग्रस्क़ार के छात्र-छात्राग्रों द्वारा लगाये गये बाग की तरफ़ जा रहे थे...

9840-9849



## स्रोतार का स्मृति-चिह् न

ग्रनुवादक: राय गणेश चन्द्र



श्रतीत व दुनिया भर के देशों का ज्ञान मानव-मस्तिष्क के लिए ब्राहार ही नहीं, श्रनमोल निधि भी है।

लियोनादों द विंसी

ऐसा जमाना था, जब यह भूमि हरी-भरी थी। स्राजकल भी मानसून के बाद यह प्रफुल्लित हो उठती है।

लेकिन इस समय यह जमीन जंगदार सूखे टीन की तरह खनखना रही है। हवा गले को सुखा देती है, शरीर को पेर कर मानो पसीने की प्रतिम बूदें भी निकाल लेती है। श्रौर ड्राइवर किसी न किसी तरह उमस को थोड़ा कम करने के लिए गित बढ़ा रहा है। छह सीटोंवाली चौड़ी मोटर-कार "कैंप्टन" श्रधिकाधिक तेजी से श्रागे बढ़ रही है।

सूरज अस्त होने जा रहा है। जोमार्त और उसके हमराही सूर्यास्त तक फ़तेहपुर सीकरी देख लेना चाहते हैं। वे जल्दी कर रहे हैं। लेकिन इतने में जंगली मोरों का एक झुँड रास्ते को धीरे-धीरे पार करता नज़र श्राया। ड्राइवर गति कम कर देता है। एक छोटे-से धूसर गांव के पास से गुजरते समय एक दुबली-पतली गाय रास्ते के बीचोंबीच लेटी मिली। हाइवर ब्रेक मारकर गाय को बचा लेता है और पहियों के नीचे आने से मुश्किल से बच पाते राहगीरों पर ध्यान न देकर तेजी से आगे बढ़ता है। सड़क के किनारे मानो जमीन में गड़ा एक साधु बैठा है। यह भ्राजकल के भारत के हजारों संन्यासियों में से एक है। वह नंगा मगर गौरवपूर्ण, काला और दुबला-पतला है। लम्बी-लम्बी काली लटें दाढ़ी से मिलकर एकाकार हो जाती हैं। काली भ्रांखें एक ही बिंदु पर टिकी हैं। वह संसार त्यागी संन्यासी है जो कहीं दूर गमन से पूर्व कुछ विश्वाम करने बैठा है। शायद वह संन्यासियों की राजधानी बनारस जा रहा हो, जिसे साधु स्वर्ग का द्वार कहते हैं।

दूर से लकड़ी की ढेंकीवाला कुआं दिखाई दे रहा है। ढेंकी पर संतु-लन रखते हुए एक दुबले टांगोंवाला आदमी चल रहा है। विश्व का सबसे अच्छा नट भी उससे स्पृहा कर सकता है। कभी पत्थर के प्रतितुला, कभी चरसे को नीचे झुकाता वह थका हुआ आगे-पीछे चल रहा है। वह इस मुट्टी भर सुखी जमीन के मालिक, ग़रीब किसान का सेवक है।

"म्रगर गिर जाये तो ?" जोमार्त की बग़ल में बैठी युवा म्रमरीकन ने पूछा।

"गिरा तो मर जायेगा, मिस," जोमार्त की जगह ड्राइवर ने उत्तर दिया। "ग्रगर ग्रभी नहीं तो थोड़ी देर बाद भूख से। उसको कोई दूसरा काम नहीं देगा। दुनिया में भूखे बहुत हैं। सबको काम चाहिए।"

"सभी को खिलाया भी तो नहीं जा सकता। यहां भिखारी बहुत हैं," लड़की दार्शनिक श्रन्दाज़ में बोली।

जोमार्त को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। वह अपने ख़यालों में डूबा था। जो कुग्रां उसने इस चटियल मैदान में देखा वह दूसरे दृश्य की, ग्रागरा से जाते समय नज़र श्राये दृश्य की याद दिला रहा था।

ग्रहाते के केन्द्र में कुन्नां है, वह चक्की के पाट जैसे एक बड़े पहिये से ढका है। एक मोटा-सा बांस पहिये से मजबूती से जुड़ा है। मानो उसे अभी-अभी राख से निकाली गयी हो, ऐसी खाकी लंगोटी पहने दुबला-पतला बूढ़ा जिस की सिर्फ़ हिंडुयां ही रह गयी थीं, पहिये को चलाने के लिए जोर लगाकर बांस को गोलाकार ढकेल रहा है। पानी की हल्की धारा कुएँ से निकल नाली से होती श्रहाते की गहराई में ग़ायब हो जाती। लगता था बूढ़ा बाँस से जुड़ा हुन्ना हो और उससे अलग नहीं हो सकता, अपनी पीठ तक सीधी नहीं कर सकता। लगता था रौंदे हुए जमीन के इस टुकड़े के अलावा उसके जीवन में और कुछ न रहा।

बूढ़े के पैरों तले रौंदी जमीन की याद म्राने पर जोमार्त के मन में वि-चार म्राया कि वह रास्ता जिसपर वे नयी कार में तेजी से बढ़ रहे हैं, कितना पुराना है।

यह बहुत पुराना रास्ता है ग्रौर यहाँ की भूमि हजारों घोड़ों की टाप से पत्थर जैसी सख़्त हो गयी है। इसी रास्ते पर बैलों ने पत्थर, संगमर-मर ग्रौर ग्रेनाइट खींचे थे, ऊंटों पर दूरवर्ती देशों से रेगिस्तान पार करके चांदी ग्रौर सोना लाया गया ग्रौर सैंकड़ों हाथी हिन्दुस्तान के भूतपूर्व शास-कों – महान मुग़ल बादशाहों के हीरों से लदे रेशमी तंबुग्रों को लेकर चले थे।

इसी पथ पर भीड़ को तितर-बितर करता २८ वर्षीय अकबर प्राय: चला करता था, जो विजयों और ख्याति का पर्याय था, शेर जैसा सा-हसपूर्ण, हिरण जैसा चतुर, सुनहरी लोमड़ी की तरह चालाक और मिट्टू था। वह कला का संरक्षक, जोशीला और पक्का शतरंजबाज था। वही अकबर, इतिहास में महान मुगल साम्राज्य का तीसरा बादशाह।

बाबर के बाद तीसरा। वही अर्कबर, जो १३ साल की उम्र में तख्त पर बैठा था और और ३० के भ्रास-पास मालवा, राजपुताना और गुज-रात, हिमालय से लेकर अरब सागर तक, सिंध के निकास से गंगा के मुहाने तक भारत पर क़ब्जा कर चुका था।

वह सदा ग्रचानक ग्रा धमकता था। यमुना की ग्रोर से जहां नीला महल खड़ा था, वज्र की तरह वह ग्रागरा से उस तरफ़ दौड़ता था, जहां समतल मैदान के बीचोंबीच पथरीला पहाड़ खड़ा था, जो उसके मध्य एशि-याई घुमंतू पूर्वजों के काले गोल तंबू-घरों की याद दिलाता था। रास्ता साफ़ करते हुए उसके ग्रागे संदेशवाहक ग्रौर सन्तरी दौड़ते थे। दास ग्रौर सैनिक, निर्माता ग्रौर संगतराश, ग्रमीर ग्रौर नौकर, पथ-प्रदर्शक ग्रौर कंगाल, धूप से पीड़ित लोग, यह सब के सब कवच ग्रौर म्यान चमकाते इसी पथ पर धीरे-धीरे रेंगते थे।

कभी-कभी संदेशवाहकों श्रौर सन्तरियों के चाबुक लोगों के इस प्रवाह को भंग करते थे। सफ़ेंद घोड़े के सालार को देखकर लोग जमीन पर गिर जाते श्रौर श्रपना मुँह घास श्रौर धूल में छुपा लेते।

श्रकबर काली पोशाक पहने श्रंगरक्षकों के घेरे में सरपट घोड़ा दौड़ाता चलता था। वह सुडौल, उन्नतमस्तक श्रौर बाल-सुलभ श्राह्लाद से परि-पूर्ण रहता। वह ख़र्जांची को उस सुन्दरी को मुट्ठी भर मोती फेंक देने का श्रा- देश दे सकता था जो उसे निहार रही होती थी। श्रीर कभी-कभी उसकी श्रांखें चमक उठती थीं, वह तेज, बिना शोर मचाये, तलवार म्यान से निकालता श्रीर किसी का सिर से जुदा लरजता तन क्षण भर को धूल से ऊपर उठता, फिर हमेशा के लिए जमीन पर गिर पड़ता।

बादशाह हाथ के एक इशारे से दस चुने सिपाहियों को मैदान पर नि-काल, हाथ में तलवार लिये रणहुँकार के साथ उनपर हमला कर सकता था। ग्रगर डरकर किसी ने प्रत्याक्रमण नहीं किया तो उसकी मौत नि-श्चित होती थी। सैनिक जितनी अधिक क्रूरता से लड़ते ग्रकबर उतनी ही ग्रधिक चालाकी से, उतनी ही तेजी से हमला करता था। लेकिन ग्रगर उनमें से कोई संभावित चोट पहुंचाने में सफल रहता तो बादशाह ईमान-दारी से ग्रपनी पराजय मान लेता था ग्रौर विजेता सौ सैनिकों का कमाँडर, कभी-कभी तो दस हजारी मनसबदार तक बन जाता था। मगर ऐसी घटना विरले ही होती थी, क्योंकि ग्रकबर १३ वर्ष की ग्रायु से ही हाथ में मज़बूती से तलवार पकड़ना सीख गया था। वह प्रतिद्वन्द्वी के हर प्रकार के हमले का सामना कर सकता था।

विजयी होना उसकी म्रादत बन गयी थी म्रौर म्रपने सिपाहियों के साथ ".लड़ाई" उनकी परीक्षा मात्र थी। महान बादशाह के सैनिक लड़ने में उसके जितने ही माहिर होने चाहिए। उसके सैनिक बहुत कम विश्राम करते थे। वे दूर की यात्रा पर जाते समय काठी पर सोते म्रौर फिर म्रचानक शत्रु पर हमला करते।

विजय पाने के बाद विजित जमीन पर ग्रकबर नवाब नियुक्त कर ख़ुद विजय मनाते हुए जंगल में शिकार पर रवाना हो जाता था। उसके पीछे-पीछे पेड़ों को नष्ट करते प्रहरी घुसते थे ग्रौर फिर शिकारियों द्वारा प्रशि-क्षित बाजों, तेंदुग्रों ग्रौर चीतों को लेकर चतुर युवक चलते थे।

शिकार में अकबर कुछ समय के लिए काम के बारे में भूल जाता था लेकिन थोड़े ही दिनों बाद वह फिर यमुना के किनारे स्थित अपनी राजधानी, नीले महल की भ्रोर दौड़ पड़ता था, राजदूतों भ्रौर से-नापितयों से मुलाकात करता, संगीत का रसास्वादन करते हुए, नर्तिकयों का नृत्य देखते हुए खुश होता था, बड़े स्नेह के साथ अपनी बेटियों से बातचीत करता था या तो हाथी दाँत से बनाये शतरंज खेलते-खेलते रात बिताता था। शतरंज वह राजदूतों, विदेशी सौदागरों के साथ भीर प्राय:

भ्रपने श्राप से खेलता था। शतरंज की बिसात पर वह श्रपनी भावी याता-भ्रों, घुड़सवार ग्रौर स्थल-सैनिकों, हाथियों ग्रौर सरबाजों की पैतरेबाजी की जांच करता था। वह "शतु" के ग्रधिक सिपाहियों के खिलाफ़ श्रपने सिपाहियों को ग्रत्प संख्या में लड़ाता था, रक्षा करने के जटिल तरीक़े ढूंढ़ निकालता था। शतरंज खेलते समय वह घोड़ों के हमले को बेहतर मानता था ग्रौर लड़ाई में ग्रश्वारोही सेना पर ही विश्वास करता था।

जब वह शतरंज की चालों में मशगूल रहता, कोई भी वज़ीर या से-नापति उसका ध्यान भंग करने का साहस न करता था। यहां तक कि शरीफ़ और बुद्धिमान वज़ीर फ़जल और उसके भाई फ़ैंजी भी। सिर्फ़ धर्म-गुरू सलीम चिश्ती ही अकबर का साधारण सिपाही-सा संबोधन कर सकता था और अकबर प्रायः उसी के विचार पर निर्णय लेता था। सलीम के सामने बादशाह एक विनयशील युवक था। कोध के क्षण में बूढ़ा उसे ठंडा और शाँत स्थिति में उसमें कोध उत्पन्न कर सकता था।

सलीम पथरीली पहाड़ी में नमदे से बनाये गये साधारण तंबू-घर में रह-ता था। श्रौर श्रकबर पथरीली पहाड़ी से नीले भवन, श्रौर उधर से फिर बूढ़े सलीम के तंबू-घर की श्रोर भागता था, ताकि श्रपने श्रिय सेनापित, मित्र श्रौर दूरदर्शी राष्ट्रीय कार्यकर्ता से सलाह-मशविरा कर ले। सलीम के घर से श्रकबर भारतीय साहित्य के माहिर फ़ैज़ी के घर भागता था, जिसने धार्मिक महाकाव्यों का संस्कृत से फ़ारसी श्रौर चगताई भाषाश्रों में अनुवाद किया था...

ग्रौर एक भ्रादमी, जिसकी सलाहें युवा सम्राट मानता था, शेख तो-हार था, जो विलक्षण कूटनीतिज्ञ ग्रौर ईमानदार ख़जाँची था।

श्रकबर ने तोहार को पैसे की कोताही न करने का आदेश दिया।

भ्त श्रौर भविष्य की विजयों के सम्मान में, सद्यः प्रसूत पुत्न के सम्मान में श्रकबर लाल पत्थर श्रौर सफ़ेद संगमरमर से नये नगर फ़तेहपुर सीकरी का निर्माण करवा रहा था। कितने समय तक ज्योतिषी, जादूगर श्रादि उसके लिए पुत्न फल की भविष्यवाणी करते रहे थे। लेकिन सब बेकार।

पिछले साल पथरीले पहाड़ की तलहटी में स्थित सीकरी गाँव में सड़क के किनारे सूखी टहनियों से बनायी गयी झोंपड़ी में रहनेवाले संत ने ही कहा कि नौ रोज से पहले-पहले ग्रमावस्या के दिन शाह की बीवियों में से एक (ग्रकबर की दो बीवियां थीं: एक ग्राम्बेर की राजकुमारी, दूसरी मेवाड़ की) पुत्न को जन्म देगी। उसकी बात ठीक निकली। भ्राम्बेर की राजकुमारी ने पुत्न को जन्म दिया।

तब ग्रकबर ने नौकरों को उस संत का, जिसने उसके लिए पुत्न फल की भविष्यवाणी की थी, पता लगाने का ग्रादेश दिया। सड़क के किनारे झोंपड़ियों, गुफ़ाग्रों, खंडहरों ग्रौर तंबुग्रों में संन्यासियों की भीड़ ही भीड़ थी, ग्राज की तरह तब भी भारतवर्ष में उनकी संख्या बहुत ग्रिधिक थी ग्रौर वे सब भूखे, मैले-कुचैले होते थे। वे हाथ में चमकीले झंडे लिये, निगाहें ग्रासमान पर टिकाये जीवन की सार्थकता के बारे में सोच-विचार करते बैठे रहते थे। फिर भी नौकरों ने बूढ़े को ढूंढ़ ही निकाला। ग्रौर जब उन्होंने उससे नाम पूछा, बूढ़े ने उत्तर दिया:

"सीकरी !"

अपना नाम वह कभी का भूल चुका था। हो सकता है, साधुय्रों की ऐसी श्रादत रही हो कि वे अपना नाम जन्म स्थान के नाम पर रखते हों। संत सीकरी ने बादशाह के हृदय में सलीम चिश्ती के पास जगह ले ली। उसे बाहशाह के पास अपने मन से श्राने-जाने का अधिकार मिल गया। मगर सीकरी हमेशा सलीम से कुछ दूर रहता क्योंकि वह भिखारी संत था और सलीम बद्धिमान शेख और महान वजीर।

ग्रगर साधु सीकरी भविष्यवक्ता माना जाता था तो सलीम धार्मिक गुरु। वह तब से अकबर का अभिभावक और शिक्षक रहा था, जब १३ वर्ष की आयु में अकबर अपने पिता की गद्दी पर बैठा था। सलीम की सलाहें अकबर को पड़ोसी देशों के शासकों के रहस्यों को खोलने और अपने लोगों की कपटी योजनाओं का पता लगाने में सहायता देती थीं। उन्हीं की सलाह पर दूरवर्ती बंगाल और शक्तिशाली ईरान में गुप्तचरों का मजबूत व जबरदस्त जाल बिछाया गया था। अकबर ने अनुशासनपूर्ण और ताक़-तवर सेना की स्थापना की, ऐसे बड़े राष्ट्र का निर्माण किया जो पहले यहाँ कभी नहीं स्थापित हुआ था, सैकड़ों क़बीलों, भिन्न-भिन्न भाषाएँ बोलनेवाली, विभिन्न देवी-देवताओं की पूजा करनेवाली दिसयों जातियों को एकित किया।

विभिन्न जातियों के लोगों को वश में रखने के लिए न सिर्फ़ ताक़त, सेना, पहरेदारों, विश्वस्त सहायकों भ्रौर सेनापतियों, न सिर्फ़ सम्पदा भ्रौर तलवार की बल्कि बुद्धि, चालाकी भ्रौर सूझ-बूझ की भी चरूरत थी।

सलीम की बुद्धि हमेशा से प्रखर और गहरी रही थी। उन्हों की सलाह पर अकबर ने घोषणा की कि अब से हिमालय पहाड़ से लेकर बंगाल की उत्तरी सीमा तक सभी धर्मों के लोग भाईचारे के साथ रहेंगे, क्योंकि सारे भगवान भाई-भाई हैं। अब से उसके देश के लोगों को न सिर्फ़ अपने धर्म का बल्कि उस महान धर्म का भी पालन करना चाहिए, जिसमें अगिन्पूजक भी, हिंदू भी, बौद्ध और मुसलमान भी सम्मिलित हैं। "दीने-इलाही" पृथ्वी के सभी भगवानों और पैगंबरों को एकवित करती है, अल्लाह को भी, बौद्ध को भी, शिव को भी, ईसा को भी, मुहम्मद को भी।

ढिंढोरिचयों ने पिवत हाथियों पर, जिन के दाँत सोने की कुंडिलयों से सजे थे, रखी रेशमी पालिकयों में बैठकर ढोल बजाते हुए एलान कि-या कि म्रब से सभी हिन्दू और मुसलमान एक हैं। यही है बादशाह का इरादा!

सलीम ने फ़ज़ल के साथ "ग्रायन-ए-ग्रकबरी" ग्रर्थात ग्रकबर के नि-देंश बनाये। ढिंढोरची सफ़ेंद घोड़ों पर सवार पहरेदारों के साथ सिंध, गंगा ग्रौर यमुना के किनारों पर सभी नगरों ग्रौर गांवों में जाते। वे जमीन पर ग्रौर गुफ़ाग्रों में स्थित सभी मंदिरों में जाकर बादशाह की ग्रोर से बड़े पुजारियों ग्रौर पादिरयों को दान देते थे। दरवेशों ग्रौर दीनहीन ग्रंधिव-श्वासियों, भगवानों के जमीनी दूतों की भीड़ ग्रकबर का गुणगान करने-वालों के पीछे-पीछे चलते हुए पृथ्वी पर सभी भगवानों के नवाब के रूप में उसकी प्रशंसा करती थी।

सलीम, फ़ज़ल और तोहार की सलाह मानते हुए स्वयं अकबर ने पूरी सेना के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया और ख़ुद व्यक्तिगत रूप से न सिर्फ़ हम-मज़हब मुसलमानों बल्कि हिन्दू राजाओं को भी सेनानायक नि-युक्त किया। उसने देश की सभी जातियों के लिए एक जैसा कर लगाया।

कभी सख्ती से, कभी नम्रता से उसने सभी राजाओं श्रौर शेख़ों को श्रपना हुक्म मानने को मजबूर किया। उसने श्रपने सगे भाई मुहम्मद पर भी दया नहीं दिखायी जब पंजाब पर क़ब्जा करके वह उसका स्वावलंबी संचालन करना चाहता था।

नये राष्ट्र के लिए एक नयी राजधानी की ग्रावश्यकता थी जो पहले की

सभी राजधानियों से भिन्न हो। फ़तेहपुर सीकरी ऐसी ही राजधानी बननी चाहिए थी। इसी लिए वह सभी सर्वोत्तम शिल्पियों को पथरीली पहाड़ी में इकट्ठा कर, उनको दिनरात काम करने को मजबूर करता था ताकि जल्द से जल्द उसका निर्माण किया जा सके।

सुखी बाप फ़तेहपुर के महल में अपना तख़्त शीघ्र स्थापित करने के लिए अधीर था। वह ख़ुद वास्तुकलाकारों की डिजाइनों की जाँच करता था। वह चाहता था कि फ़तेहपुर की इमारतें शानदार और सादी, ख़्बसूरत और सुव्यवस्थित हों और साम्राज्य की प्रबलता की अभिव्यक्ति करें। अकबर प्राचीन अजन्ता की गुफ़ाओं के भित्ति चिन्नों की चमक और सुन्दरता से मंत्रमुग्ध हुआ था, अनेक बार विसह्नांता और खजुराहों के मंदिरों पर आक्ष्यचंचिकत हुआ था, जो हिंदुओं द्वारा उसके सत्तारूढ़ होने से क़रीब ५०० वर्ष पूर्व बनायें गये थे, लाल किले की इमारतों के विचिन्न दृश्यों पर ध्यान से देखा था, जो आगरा में उसके पिता द्वारा निर्मित था, गगन-चुंबी गौरवपूर्ण क़ुतुब-मीनार पर मोहित हुआ था, जो अकबर के पूर्वजों — किप्चाक स्तेपियों से आये प्रथम शासकों द्वारा दिल्ली में खड़ी की गयी थी। वह चाहता था कि फ़तेहपुर सीकरी की हरेक मीनार, हरेक बुर्ज, हरेक महल अभूतपुर्व हो।

सुंदरता, साहस और सादगी। इन्हीं तीन शब्दों में फ़तेहपुर सीकरी का रूप व्यक्त होना चाहिए था। वह एक के बाद दूसरी प्रायोजना को अस्वीकृत कर देता। साम्राज्य के दूरवर्ती कोनों से उसके पास नये-नये शिल्पी लाये जाते। महान वजीरों और सलाहकारों के बेटों को वह सर्वोत्तम शिल्पकारों का शागिर्द बना देता था। राज्य को नये निर्माताओं की आवश्यकता थी। फ़तेहपुर में तो तुरानियों, इरानियों और हिंदुओं की वास्तुकला की उत्तम विशेषताएँ सम्मिलित होनी चाहिएं। उसका निर्माण भी जल्दी होना चाहिए। इतनी जल्दी, जितनी पृथ्वी के एक भी नगर का न बुखारा, न समरक़न्द, न हिरात का निर्माण किया गया हो और वह कभी इस धरती से न मिट पाये।

वह दरवेशों, मक्का से हज करके म्रानेवालों म्रौर व्यापारियों को उन नगरों के बारे में बताने कहता, जिनसे होकर वे म्राये थे। वह पाठ-कर्ता-म्रों को बुलाता था ताकि वे पुस्तकों से म्रन्य देशों की राजधानियों के बारे में सूचनाएँ पढ़कर सुनाएँ। वह शहरजादा की परी कथाएँ सुन। करता था, जिनमें ग्ररबों के प्रासादों, पिवत मिस्र ग्रौर बगदाद का काफ़ी ग्रिधिक जिक्र होता था। सिकंदर के बारे में ग्रपने मित्र फ़जल की बतायी एक कथा उसे प्रायः याद ग्राती थी। सिकंदर ने बादशाह दारा को पराजित किया था, बल्कान से लेकर लाल, पीली ग्रौर काली रेतों तक सारे क्षेत्र पर कब्ज़ा कर ईरानी रेशम से बनाये तंबुग्रों में हिरात की सुंदरियों के नृत्यों का रसा-स्वादन किया था, भारतवर्ष के हीरे, जवाहिरात ग्रौर सोने से ग्रपना रथ सजाया था, मगर तराज ग्रौर सिन्दग्राना पर विजय प्राप्त न कर सका, फ़राबा पर हाथ लगाने का साहस उसे नहीं हो पाया था।

इस्लाम के समस्त धर्मावलम्बी ग्रपने नगर मिट्टी से बनाते थे। सिक-न्दर दूसरा धर्म मानता था। उसने भवन का निर्माण सफ़ेंद पत्थर से करवा-या ताकि उसकी स्मृति सदियों तक बनी रहे। ग्रौर किवर न सिर्फ़ भवन बल्कि पत्थर से एक पूरा नगर खड़ा कर देगा, लाल ग्रौर सफ़ेंद पत्थर से। लेकिन वह सर्वशक्तिमान तो सिर्फ़ ग्रल्लाह को ही मानता है। ग्रगर बौद्ध ग्रौर शैंव मंदिरों का निर्माण गुफाओं में किया गया तो ग्रकबर ग्रपने नगर की स्थापना पहाड़ी पर करेगा ताकि वह चारों ग्रोर से दिखाई देता रहे।

श्रागरा बुलाये गये सभी वास्तुकारों को श्रकबर ने श्रपने महल में श्रामंतित कर उनसे भावी फ़तेहपुर के बारे में श्रपनी योजनाएँ बताने कहा। स्थापत्यकारों ने बड़े दिलकश श्रन्दाज में भावी फ़तेहपुर की काल्पनिक तस्वीर खींच दी। लेकिन साथ ही यह भी बता दिया कि निर्माण-कार्य में चालीस वर्ष लगेंगे तो श्रकबर इतने क्रोध से तख़्त से उठ खड़ा हुश्रा कि फ़ौलादी जंजीरों में जकड़े तख़्त की सीढ़ियों के पास लेटे शेर भी गरज उठे।

"चार वर्ष !" बादशाह की म्रावाज ने शेरों की गरज को दबा दिया।

महान वजीर काँप उठे, विदेशी राजदूत थोड़ा पीछे हट गये, वास्तु-कार और चित्रकार संगमरमर के बने फ़र्श पर पनाह मांगते लोट गये। बादशाह के पीछे अन्धेरे कोने में बैठे केवल संत सीकरी ही शान्तिपूर्वक दुआ पढ़ते बैठे रहे, मानो बादशाह की कोध-गर्जना उन्हें सुनाई ही नहीं दी हो। तख्त के पीछे खड़ा बुद्धिमान सलीम भी शांत खड़ा रहा।

"तुम्हारी इच्छा पूरी हो क्योंकि दीने इलाही की भी यही मर्ज़ी है। महान बादशाह, ऋोध पर क़ाबू पाम्रो!" फ़ज़ल ने धीमी किन्तु रोबदार म्रावाज़ में कहा। खंजर फेंक ग्रकबर बैठ गया। शेर शांत हो गये। वास्तुकार ग्रौर चि-त्रकार पीछे हटते-हटते बाहर चले गये। उनकी जगह ग्रकबर की विजयों के गीत रचनेवाले किव ग्रा पहुंचे। मगर बादशाह ने उनके गीत सुनने की ग्रिनिच्छा प्रकट की। किव भी चले गये। हॉल में युवा नर्तिकयों ने प्रवेश किया। ग्रकबर ने घूँट भर शराब पी ली। उसकी नज़र उन दासियों पर जा पड़ी जो उसे पश्चिम ग्रौर पूर्व के राजाग्रों से उपहार स्वरूप मिली थीं।

मालिक की दृष्टि लड़िकयों के बदनों पर धीरे-धीरे फिसलने लगी और आख़िरकार श्रीलंका की नर्तकी पर जा ठहरी। नर्तकी की स्रोर उसने विन-स्रता और स्नेह से देखा। लेकिन किसी तरह की दुर्बलता का प्रदर्शन बा-दशाह के लिए उचित नहीं था।

श्रकबर के पिक्किन सलीम ने हाथ के हल्के इशारे से युवा नर्तकी को हॉल के बीच में श्राने का श्रादेश दिया। नर्तकी बादशाह के सामने श्राकर रुक गयी।

कहीं से म्राहिस्ता-म्राहिस्ता ढोल की ध्विन सुनाई देने लगी। फिर वह हॉल के कोने में गूँज उठी म्रौर म्रन्य ध्विनियों के साथ मिलकर सारे हॉल को गुँजा दिया। लड़की ने मुखड़े के झीने परदे को हटा बड़ी चपलता से हाथ फैलाये। उसके बंधे होंठ जरा खुले म्रौर संगीत लय में उसका मधुर स्वर घुलमिल गया।

श्रकबर सब कुछ भूल गया। वह युवा सुंदरी की प्रत्येक भंगिमा से बंधे संगमरमर के बने तालाब के ताजा पानी में उसके नंगे बदन की कल्पना कर रहा था।

बायाँ हाथ उठाकर उसने सब को चले जाने का हुक्म दिया। वजीर, नर्तिकयाँ, नौकर, सब बिना शोर के धीरे-धीरे बाहर निकले। शेरों को जानवरों को पालनेवाले ले गये। हल्की धारियोंवाले नीले मेलाकाइट के फ़र्श पर सचित्र चीनी कालीन बिछे थे। ग्रब उसपर एक ही नर्तकी नाच रही थी। कभी वह हल्की तितली की तरह हॉल में चक्कर लगाती, कभी मन मोहक फूल की तरह एक क्षण को रुक जाती। घबराहट के कारण वह ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। उसका सारा मनोबल टूट गया ग्रौर वह लड़खड़ा कर गिरते-गिरते बची। ग्रकबर तख़्त से उठ तेजी से उसकी ग्रोर लपका। मगर फ़जल ने शांत ग्रावाज में उसे रोक दिया। संगीत बंद हो गया। युवा नर्तकी कटी बेल-सी गिर पड़ी।

सलीम बोला: "महान बादशाह! वह तुम्हारी दासी है। उसे अपनी फुलवारी में पहुंचा देने की आजा दो। तुम्हारी प्रतीक्षा मिलका कर रही हैं। वह चाहती हैं कि तुम अपने बेटे की प्रथम मुस्कान देखो और कि-प्चाक की स्तेपियों के गायकों का गायन सुनो।"

पूर्वजों के मर्ख दुखपूर्ण, मर्ख गतिशील फौजी गीत ने, जिसे किप्चाक स्तेपियों के गायकों ने सुनाया मकबर के मन में नये हमले का विचार उत्पन्न नहीं किया, जैसा कि पहले हुम्रा करता था, बल्कि श्रीलंका की नर्त-की से उसका म्रनुराग बढ़ा दिया।

अगले दिन सुबह-सबेरे जब अकबर रेशमी वसना, हीरों से सजी युवा नर्तकी की सेज छोड़ रहा था, पत्थर की पहाड़ी पर एक लाख दास इक-ट्ठा हो चुके थे। संगतराशों से राई भर जगह भी खाली न थी। आगरा से काले पहाड़ तक के रास्ते पर व्यापार की मेजें लगा दी गयी थीं।

किले से, जिसके अंदर नील भवन था, अरुकबर के व्यक्तिगत घोड़ों, हाथियों, चीतों और शेरों को सैर कराने के लिए निकाला जा रहा था।

सूच्याकृति छत की छाया तले लाल मीनार पर चढ़कर श्रकबर भावी फतेहपुर की ग्रोर सफ़ेंद संगमरमर ग्रौर भारी काले ग्रेनाइट ले जानेवाले जंगी हाथियों का निरीक्षण कर रहा था।

वजीर से उसने कहाः "यह भूमि पुरानी ग्रौर नरम है। मेरे हाथी उसपर घाव लगाते जा रहे हैं।" फिर ज्योतिषी को बुलाकर यह बताने का ग्रादेश दिया कि फ़तेहपुर कितने साल तक राजधानी बना रहेगा।

"एक हजार साल", ज्योतिषी ने जवाब दिया।

1

"घोड़े को लाना !" युवा बादशाह ने गरजती स्रावाज में स्रादेश दिया ।

श्रीर श्राणिक नौजवान की तरह प्रसन्न व उत्तेजित होकर वह इसी रा-स्ते पर दौड़ पड़ा जिस पर श्राज सन् १६६५ की गरमी में जोमार्त जा रहा था।

जोमार्त को बादशाह के घोड़े के खुरों की स्रावाज सुनाई देती महसूस हुई। वह मुस्कराया। उसके ख्यालों में ४०० वर्ष पहले की घटनाएँ गुजर गयी थीं। फ़तेहपुर का निर्माण सन् १४६६ में शुरू हुस्रा था। कार भी, रास्ता भी, धूप में सँवलाये खुले कंधोंवाली पड़ोसन भी, जिस की लाड़-प्यार से बिगड़ी ग्रभिजात लड़की-सी ग्रादतें थीं – सब कुछ जोमार्त को ग्राकस्मिक ग्रौर सामयिक लग रहा था।

सिर्फ़ फतेहपुर ही उसके लिए शाश्वत था, जो म्रभी कहीं स्रागे था। स्रोतार के खंडहरों की खुदाई के समय वह उसी के बारे में सोचता था।

हिमालय पहाड़ों के उस स्रोर, मास्को में स्रौर इससे पहले तुर्केस्तान के पासवाली स्तेपियों में स्रोतार की खोदाई करते समय भी उसने स्रपनी यात्रा फ़तेहपुर से शुरू करने स्रौर फिर स्रपनी पुस्तक में उसके बारे में लि-खने का निश्चय किया था।

लेकिन हुन्ना यह कि हिन्दुस्तान की लंबी यात्रा के बाद, दिल्ली ग्रौर कलकत्ता में व्याख्यान देने के बाद ही जोमार्त को फ़तेहपुर ग्राने का मौक़ा मिला।

सच पूछिये तो जोमार्त ने इन व्याख्यानों की तैयारी भी नहीं की थी। यह याता श्रचानक हुई थी, उसकी स्राशा से परे। इससे स्रोतार के खंड-हरों के पास तम्बू में कट रहे उसके एकरस, थकाऊ जीवन में तब्दीली स्रायी थी।

वह स्रोतार में पुरातत्व खोज का काम पूरा कर रहा था। प्रति दिन टीलों के पास रेवड़ चरानेवाले चरवाहे की सहायता से उसने कई बार परीक्षात्मक खोदाइयाँ कीं, १५ वर्ष पहले खोज कार्य करनेवाले पुरा-तत्ववेत्ता बर्नश्ताम द्वारा खोदी गयी छिन्न-नालियों के निकट खंदक खोदी। जोमार्त उधेड़बुन में था। क्या करूँ? स्रागे खोदाई करूँ या स्रत्मा-स्रता वापस जाकर पुरातत्व संबंधी विशेष दल स्राने की प्रतीक्षा करूँ?

इतने में विज्ञान स्रकादमी से सूचना मिली कि सांस्कृतिक सहयोग की योजना के स्रन्तर्गत उसे मध्य एशिया के प्राचीन इतिहास पर व्याख्यान देने भारत जाना है। जोमार्त काम रोकने को मजबूर हो गया।

जोमार्त ग्रल्मा-ग्रता पहुँचा। कुछ ही घंटों में रिपोर्ट तैयार कर, खो-दाई की जगह के नक्शे के साथ उसने उसे पुरातत्व, इतिहास ग्रौर नृवंश विज्ञान संस्थान के निदेशक को सौंप दिया।

ब्ढ़े स्रकादमीशियन ने कहा: "नक्शा – यह तो स्रच्छी चीज़ है। ले-

किन नक्शा-मात्र से हमारे वित्तशास्त्रियों को किसी भी बात के लिए तैयार नहीं किया जा सकता। कभी बर्नश्ताम ने भी नक्शा पेश करके, तुरंत खोदाई शुरू करने की माँग की थी लेकिन सब बेकार रहा था। तथ्य चाहिए, वहाँ पायी वस्तुएँ चाहिएँ ताकि उनको पेश करके हम उन लोगों से बातचीत कर सकें जो हमारे विज्ञान को मृत कहते हैं।"

जोमार्त निदेशक के कमरे में एक छोटा-सा डिब्बा ले म्राया भौर बो-ला, "हाँ, ऐसे प्रमाण, ऐसे तथ्य हैं!"

बूढ़ा हौले-हौले उठा। उसने ऐनक लगायी, मेज साफ़ करके उसपर काग़ज़ बिछाया।

जोमार्त ने मेज पर पंखवाले जानवरों के चित्रों से अलंकृत घोड़े के साज का बकलस , मिट्टी के बने बरतन की ढकनी , मूर्ति का एक टुकड़ा , कवच का पुरजा ,तीर की काँसे की बनी तीन फलकवाली नोक , दो सिक्के और शीशे से बनी किसी और चीज का टुकड़ा रख दिया।

"माह भर की प्रारंभिक खोदाई के समय यही चीज़ें मिली हैं। भावी क्यांज दल के लिए यह प्रमाण काफ़ी होंगे?"

जोमार्त को भ्रपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। निदेशक के कमरे में संस्थान के समस्त कर्मी एकब हुए। बूढ़ा श्रकादमीशियन विस्मय भाव में गीणे के टुकड़ों को देख रहा था। किर उसने मूर्त्ति का टुकड़ा उठाया भीर यापस रख दिया। तीर की नोक हाथ में लेकर उसे ध्यान से देखा भीर जोमार्त से पूछा:

"क्या म्राप को विश्वास है कि यह सभी चीजें एक ही स्थान पर भूमि की एक ही सतह पर पायी गयी हैं?"

"इसके गवाह भी हैं," जोमार्त ने उत्तर दिया। "सिर्फ़ बकलस श्रौर मन्यभ का टुकड़ा पहले मिले। यह चीजें मुझे चरवाहे ने दी थीं।"

"यह तो महान सिकंदर के काल के सैनिकों का वस्त्र है। पर मूर्ति भिग काल की है? इस्लाम से पूर्व की? और यह शीशा? नौजवान, भागी इन खोजों से आपने सभी कालों के बारे में मौजूदा धारणाओं में भागृल परिवर्तन ला दिया है। अगर यह सारे चमत्कार भूमि की एक ही गात पर प्राप्त हुए तो इसका अर्थ यह है कि आपने फ़राबा और ओद्रार का मिलानेवाली बिंदु ढुंढ़ निकाली है। कहने का मतलब है कि ओदार का एक हिस्सा फ़राबा के खंडहरों पर खंडा कर दिया गया, जैसे समर-क़न्द का एक भाग श्रफ़ासिग्राब के खंडहरों पर स्थित है।"

"लेकिन यह भी भ्रनुमान है कि फ़राबा भ्रौर श्रोत्नार एक ही नगर के दो नाम हैं," जोमार्त ने कहा।

"सत्य का पता तो खनन के बाद ही चलेगा," भ्रकादमीशियन ने जवाब दिया। "श्रापने जो वस्तुएँ प्राप्त की हैं, उन्हें शीझातिशीझ प्रयोगशाला में जांच कराने के लिए सौंप देनी चाहिए। हाँ, एक ग्रौर बात। श्राप ग्रपनी यात्रा स्थगित तो नहीं कर सकते?"

"नहीं, म्रब तो देर हो गयी। टिकट लिया जा चुका है। वीजा भी मिल गया है। परसों मास्को भ्रौर फिर मास्को से दिल्ली हवाई जहाज से जाना है। भू जोमार्त की जगह पार्टी समिति के सेक्रेटरी ने उत्तर दिया।

'बूढ़े ने नाक-भौ सिकोड़ते हुए कहा: "फिर ठीक है... शुभ याता। लेकिन प्राचीन मध्य एशिया के बारे में अपने व्याख्यानों में शीशों के इस टुकड़े का जिक करना मत भूलिये।" अकादमीशियन ने हाथ में दुबारा शीशों का वह टुकड़ा लेते हुए कहा। "यह क्या है, आप कल्पना कर सकते हैं?" और जवाब की प्रतीक्षा किये बिना वह स्वयं कह उठा: "यह सुमाक है। अर्थात पालने में लेटे हुए बच्चे के लिए पेशाब करने का पाता। आपने देखा होगा हमारे चरवाहे एक चरागाह से दूसरे में जाते समय अपने गोद के बच्चे को कैसे ले जाते हैं। नन्हा हमेशा पालने में होता जो घोड़े या ऊँट की काठी पर बंधा होता है। बच्चे की पट्टी हमेशा सूखी रहती है। आप जानते हैं कि घुमंतू जीवन बितानेवालों की परिस्थितियों में बच्चे के स्वास्थ्य के लिए इसका कितना बड़ा महत्व है?! समय-समय पर मां पेशाबदान और सुमाक को साफ़ कर देती है। बस। पहले लड़ाइयों और धावों के समय ऐसा करते थे, अब पशुआं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय ऐसा ही करते हैं।"

"खोदाई के समय सहायता करनेवाले चरवाहे ने कहा था कि यह सु-माक का एक टुकड़ा है," जोमार्त ने कहा।

"ग्राप ने खुद सुमाक कभी देखा या नहीं"?

"मैं गांव में बड़ा हुम्रा, बार-बार चरवाहों के साथ एक जगह से दूसरी जंगह जाता-म्राता रहा," जोमार्त ने उत्तर दिया। उसे यह बात

भ्रच्छी न लगी कि बूढ़ा उससे स्कूली छात्र जैसे प्रश्न करे। "भ्रब उन्हें भे-ड़ों की जाँघ की हड़ी से बनाते हैं।"

"ग्राप की पायी वस्तुएँ इस बात को साबित करती हैं कि मध्य एशिया मुगलों के ग्राक्रमण से पूर्व न सिर्फ उम्दा किस्म की मिट्टी की चीजें,
लोहें, सोने ग्रौर चाँदी की बनी सुनारी की चीजें बिल्क उम्दा शीशा भी
उत्पादित करता था," वृद्ध वैज्ञानिक बड़े जोश के साथ बता रहा था।
"ग्रोतार भी फ़राबा की तरह स्वाधीन होने का इच्छुक था। जब दो शताब्दियों के दौरान ग्रोतार में चांदी की कमी थी तब भी उसने बाहर से
मुद्रा नहीं मँगायी। चंगेजख़ां से हुई लड़ाई के बाद ग्रोतार में सिक्के की
ढलाई बंद हो गयी। वह ख़ोरेज्म शाह के ख़जाने के सिक्कों का प्रयोग
करता था। ऐसा भी समय था जब ग्रोतार में सिक्कों की जगह गेहूँ की
चपातियों के माध्यम से व्यापार किया जाता था। इसी लिए जो सिक्के
ग्रापको मिले उनके जरिये बहुत-सी बातों का स्पष्टीकरण सम्भव हो सकेगा। चंगेजख़ाँ के धावों के करीब दो शताब्दियों बाद तैमूर ने ग्रोतार को
फिर से स्थापित करने की कोशिश की। लेकिन तैमूर का ग्रोतार पहले के
ग्रोतार से काफ़ी कमज़ोर था, हालांकि बाबर काल तक वह बना रहा,"
वैज्ञानिक ने कहा।

धूप से जले खेतों को देखते-देखते जोमार्त को बाबर के बारे में स्रकाद-मीशियन की बातें याद हो स्रायीं। किसी जमाने में स्रकबर का दादा बाबर भी इसी पथ पर चलता था। पत्थर की पहाड़ी के पास, जहाँ स्रब फ़ते-हपुर खड़ा है, बाबर ने पहली बार राजपूतों की बड़ी सेना से मुक़ाबला किया था और सन् १५२७ के १६ मार्च को विजय प्राप्त की थी। यह थी उस की सबसे बड़ी विजय।

पराजित लोगों के प्रति बाबर की उदारता, उसकी बहादुरी भ्रौर बु-द्धि, कला भ्रौर विज्ञान से उसके प्रेम के बारे में बहुत-सी कथाएँ प्रचलित हैं। स्वयं बाबर की रचनाएँ भी लेखक की प्रतिभा, एक सेनापित भ्रौर दार्शनिक के रूप में उसकी विशेष योग्यता का परिचायक हैं।

अपने रिश्तेदारों, मध्य एशियाई शासकों की क्रूरता और दबाव का उसने कोई जवाब नहीं दिया, तुर्किस्तान में अपने क़बीलेवालों पर तलवार उठाने को अनुचित माना और अफ़ग़ानिस्तान के पहाड़ों की ओर रास्ता लि-या, हालाँकि ऐसा करने का कोई ठोस कारण नहीं था। उसे अप्रशा थी,

308

उसके चले जाने के बाद उसके सगे भाइयों के बीच भ्रापसी विरोध ख़त्म हो जायेगा।

पहाड़ों में रहनेवाले ग़रीब कबीले उसके झंडे तले एकत हुए। उनके साथ वह रहने योग्य स्थान की खोज में नीचे सिंध नदी की घाटी में उतरा। उसका दल बहुत बड़ा न था। उसमें मुख्य रूप से ग्रफ़ग़ान लोग शामिल थे। स्थानीय राजाग्रों ने बिन बुलाये मेहमानों को सजा देने का निश्चय किया। मगर सजा ग्रपने ग्राप को दी। बाबर को एक के बाद दूसरी विजय हासिल हुई। उसकी सेना बढ़ती जा रही थी, ग्रधिकाधिक भू-क्षेत्र उसके ग्रधिकार में ग्रा रहे थे। इस प्रकार महान मुगलों के साम्राज्य की स्थापना हुई। लेकिन बाबर का स्वभाव पहले ही जैसा थाः वह सीधा-सादा ग्रौर ग्रपने सभी सैनिकों, चाहे वे किप्चाक़ हों, ग्रफ़ग़ान हों या भारतवासी, वह सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता था, हालांकि राज करने की तृष्णा उसमें किसी ग्रौर से कम न थी।

शांति के दिनों वह अपने वंशजों के लिए पुस्तक लिखता था, शिकार करने जाता था लेकिन जब उसपर किसी ओर से धावा बोला जाता, वह तुरंत बदल जाता। वह अपने साहस और जुरंत से सिपाहियों को आश्चर्य-चिकत कर देता था। उसके विचार में सभी इनसान भाई-भाई थे।

'ग्रपने भाइयों को मत मारना, उनसे प्रेमपूर्वक व्यवहार करना'—यह मरते दम बाबर के कहे ग्रंतिम शब्द थे'', बूढ़े ग्रकादमीशियन ने जोमार्त से कहा।

जोमार्त की पायी चीजों से जोश में स्राकर स्रकादमीशियन बोल उठा कि उसका संस्थान पुरा विज्ञान के क्षेत्र में एक शुभ कार्य कर रहा है। फिर उसने तकिया कलाम की तरह कई बार दोहराया:

"क़जाख़ स्तेपियों का ग्रतीत बर्बरता की ग्रंधेरी रात नहीं।"

जोमार्त जल्दी में था। जाने की तैयारियाँ करनी थीं। उसकी बीवी गुल्सारा ख़ुश थी कि पित भारत जा रहा है लेकिन छुट्टियाँ साथ-साथ न बिता पाने के लिए उसे थोड़ा दुख भी था।

जोमार्त ने आवश्यक पुस्तकें चुन लीं, उपहार और यादगार की चीजें ख़रीद लीं और जल्दी में वह उस विचित्र छह पहलूवाला सिक्का संस्थान को देना भूल गया जो उसे खंडहरों में सभी अन्य चीजें पैक करने के बाद मिला था। तब उसे उसने बटुआ में रख लिया, मास्को से दिल्ली

रवाना होते समय कस्टम में उसे ज्ञात हुन्ना, सिक्का तो उसके पास ही रह गया था।

सिक्के पर सदियों पुरानी जंग लगी थी। जोमार्त ने कई बार उसे साफ़ करने की कोशिश की। व्याख्यान देते समय उसने उसे कई बार दिखाया। सफ़र के दौरान भी श्रकबर श्रौर बाबर के बारे में सोचते हुए वह यंत्रवत हाथ जेब में रखकर विचित्र सिक्का टटोलने लगता।

"स्रोतार का सिक्का सामनेवाले सूखे ताड़ के पास के खंडहर जैसा पुराना है," जोमार्त ने सोचा। "संभव है, यह बाबर या स्रकबर काल का मंदिर हो। श्रकबर काल का कहा जाये तो ज्यादा सही होगा। चूँकि हुमायूँ स्रागरा के नजदीक हिन्दुस्रों के मंदिर का निर्माण करने की इजाजत हरगिज न देता। वह कट्टर मुसलमान था।"

हुमायूँ के शासन काल में साम्राज्य नष्ट होते-होते बचा। बहुत-से वि-द्रोह हुए, हिन्दुश्रों श्रौर मुसलमानों के बीच लड़ाइयाँ हुईं श्रौर बादशाह देश के एक से दूसरे कोने में भागते-भागते दंगे दबाता रहा। उसका देहांत भी इसी तरह भाग-दौड़ में हुग्रा। वह लड़ाई में नहीं बल्कि दौड़ रहे घोड़े से गिरकर मर गया था। वह नशे में था!

\* \* \*

श्रकबर का जन्म स्तेपी में सैनिक सफ़र करते समय हुश्रा था। उसका पालन पिता के सैनिकों ने किया। बाद में श्रपने उत्तराधिकारी की जीवन-रक्षा के लिए हुमायूँ ने उसे राज भवन में छुपा लिया। श्रकबर मानो क़ैंद-ख़ाने में बड़ा हुश्रा।

जब हुमायूँ चल बसा, छोटा जलालुद्दीन मुहम्मद स्रकबर स्रपने पिता से घृणा करनेवाले लोगों के घेरे में स्रकेला रह गया। उसके सामने जटिल स्रौर कठिन समस्या खड़ी थी – बरबाद हो चुके राज्य की पुनस्स्थापना।

साहसी तुर्कमेन बैरम खां ने, जिसे हुमायूँ ने मृत्यु से पहले अपना बेटा सौंप दिया था और उसे "खान-बाबू" यानी "खान का पिता" उपाधि से विभूषित किया था, राजकुमार की वयस्कता तक देश की बागडोर अपने हाथों में ले ली। हुमायूँ की मृत्यु के कई महीने बाद बैरम ख़ाँ ने पानीपत में लोदी के सैनिकों पर विजय प्राप्त की। विजय से उसका दि-माग़ फिर गया ग्रौर उसने तख़्त पर दृढ़ता से बैठ जाने का निश्चय किया।

ख़ान-बाबू को ख़ुशी थी कि राजकुमार शिकार और खेलकूद में व्यस्त रहता है, जंगली घोड़ों और हाथियों को पालतू बनाना, उन्हें शिक्षा देना पसंद करता है। उसे लग रहा था, शासन बहुत समय तक उसके हाथों में रहेगा।

लेकिन श्रचानक एक बार जलालुद्दीन मुहम्मद श्रकबर ने शिकार से वापस श्राकर एलान किया कि श्रब से वह ख़ुद साम्राज्य की देखभाल करेगा।

बैरम ख़ाँ ने उत्तराधिकारी को शांत करने की कोशिश की, मगर दर-बार के लोगों में से किसी ने उसका समर्थन नहीं किया। युवा बादशाह ने उसे क्षमा प्रदान कर अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिया। बैरमखां ने वफ़ादारी की शपथ खायी और न सिर्फ़ बादशाह, बिल्क ख़ुदा के सा-मने भी अपने गुनाहों को मिटाने के लिए मक्का जाने का निर्णय लिया। लेकिन आगरा से जाते समय शब्जुओं ने उसे मार डाला।

हत्या इसी सड़क पर की गयी थी, जिस पर भ्रब जोमार्त जा रहा था।

"... यह दुनिया अजीब है। अगर ध्यान से देखा जाये तो लगता है, सब जगह रास्ते भी, भूमि भी, लोग भी किसी न किसी तरह एक दूसरे से मिलते-जुलते हैं। ऐसा भी होता है कि एक पीढ़ी पहले की पीढ़ी का काम फिर से करती है, जैसे कि बेटा अपने बाप का, जैसे कि अकबर बाबर का," जोमार्त सोच रहा था।

बाबर श्रपने पोते जलालुद्दीन मुहम्मद श्रकबर में मानो फिर से जी उठा।

दादा से विरासत में उसे उदारता, दृढ़ इरादा, सेनापित की बुद्धि ग्रौर कला से प्रेम मिला। उसके शरीर की बनावट बहुत खूबसूरत थी। निरंतर ग्रभ्यास, शिकार ग्रौर सन्धान ने उसकी माँसपेशियों को सुडौल बना दिया था।

एक बार अपनी धर्मपत्नी की सहेली, युवा राजकुमारी को बचाने के लिए जिसे अपने पिता के आदेश पर पित के मर जाने के बाद सती होना

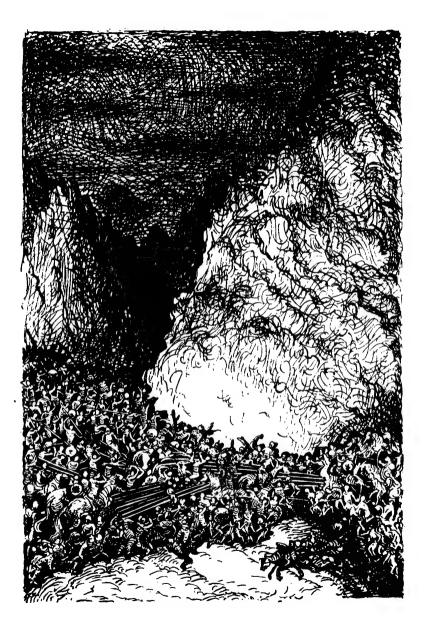

था, उसने २०० किलोमीटर घोड़े पर बिना रुके तय किया और प्रसन्न व पुरजोश होकर अच्छी खबर लेकर वापस आया था।

तख्त पर बैंटने के बाद वह भी बाबर की तरह राजपूतों की एक बड़ी सेना के साथ लड़ने को मजबूर हुम्रा। उसी स्थान पर, जहाँ बाबर ने जद्दोजेंहद किया था — पत्थर की पहाड़ी के पास , जहाँ श्रब फ़तेहपुर सीकरी खड़ा है, सेनाम्रों का टकराव हुम्रा, लोहे से लोहा बज उठा।

फ़तेहपुर के पास युवा बादशाह की विजय बाबर की विजय के समान थी। शांतु भागकर ग्रंपने किले में छुप गये। राजपूतों का साहसी नेता चित्तौड़ किले की मेड़ पर ग्रंकबर से हुई लड़ाई में मारा गया था। ग्रंकबर ने किले को ग्रंपने हाथ में ले उसके निवासियों को माफ़ कर दिया। लेकिन नगर के रक्षकों ने नेता से बंचित होने के बाद ग्रंपनी प्राचीनतम परंपरा का पालन करते हुए पहले ग्रंपनी बीवी ग्रौर बच्चों (ताकि बीवियाँ ग्रौर लड़कियाँ ग्रंपनी इज्जत खोने से पूर्व मर जायें, ग्रौर बच्चे ग्रंपने पिता के धर्म के वफ़ादार होकर मर जायें) ग्रौर फिर ग्रंपने ग्रांप को मार डाला। ग्रंपने मित्र या भाई को मारते समय हर एक राजपूत ग्रंपने को भगवान की इच्छा पूरी करनेवाला मानता था। ऐसी परंपरा बाबर के जमाने में भी प्रचलित थी। किले से जीवित निकलनेवाला था सिर्फ़ चित्तौड़ के राजा का पुत्र। उसने उदयपुर में नये राज्य की स्थापना की, जिसके शासकों को ग्राज तक इस पर गर्व है कि उनकी जाति ने दिल्ली ग्रौर ग्रागरा के मुसलमान बादशाहों से रिश्ता बाँधकर ग्रंपने को कलंकित न किया, कि उनका खून साफ़ ग्रौर पहले जैसा है।

विजय के बाद युवा बादशाह महान ध्रकबर कहा जाने लगा।

जोमार्त सोच रहा था: "एक ही मैदान पर एक ही शत्नु से हुई दो लड़ाइयाँ – दो महान जीतें। संयोग का फिर भी म्रजीब मेल। फतेहपुर की निर्माण-संबंधी कथा कहीं सचाई छुपाने के लिए तो नहीं रची गयी?

संभव है, फ़तेहपुर का निर्माण अकबर ने अपने प्रथम पुत्र के जन्म के मौके पर नहीं बल्कि यहाँ प्राप्त दो जीतों, दादा और पोता की जीत के सम्मान में करवाया हो। शायद ऐसा ही है क्योंकि नगर का निर्माण सन् १५६६ में शुरू हुआ था, अर्थात अकबर की प्रथम सबसे बड़ी विजय के १२ महीने बाद।



... युवा पड़ोसन की श्रावाज ने जोमार्त के ख्याल भंग कर दिये। उसने लड़की पर दृष्टि डाली। उत्तेजित चेहरा, उत्साह भरी श्रांखें।

"माफ़ कीजिये, मुझे ऐसा लगा मानो ग्राप नींद में बड़बड़ा रहे हों। उधर तो देखिये, क्या चमत्कार है!" लड़की ने सिर से ग्रागे की ग्रोर इशारा करते हुए कहा।

जोमार्त धीरे से कराहकर फ़तेहपुर की बाह्य रेखाओं की ओर देखने लगा।

किले की बायीं, दायीं भ्रोर की दीवारें पहाड़ी का रास्ता रोक देती हैं। वे तीनों तरफ़ से नगर को घेरे हैं। किले की चौथी तरफ़ भ्रकबर काल में गहरी कृतिम झील बनायी गयी थी। परंतु वह कभी की सूख चुकी है।

किले की दीवारों का पहला चक्कर पीछे रह गया है। हवा इस क़दर सूखी है कि लगता है, अगर छोटी-सी चिनगारी डालें तो न सिर्फ़ रास्ते के पास की झाड़ियों में बल्कि उन लाल पत्थर की दीवारों में भी भयंकर आग लग जायेगी जो छोटे-छोटे ताड़ों की सूखी चोटियों के ऊपर गर्व के साथ खड़ी दिखायी दे रही हैं।

"कैंप्टन" धीरे-धीरे ऊपर चढ़ता जा रहा है। रास्ता सांप की तरह बल खाता, गढ़ी की ग्रोर ले जाता है।

वे एक छोटे-से पत्थर के मैदान में रुके। भ्रागे गढ़ के दरवाजे के पास ले जानेवाली सीढ़ियां हैं।

वे कार से उतरे। तभी कहीं से चुपचाप बंदरों का एक झुण्ड भागता श्रा पहुँचा। बन्दर हाथ पसारने लगे।

जोमार्त को उसी समय लम्बे बालों व दाढ़ियोंवाला एक बूढ़ा दिखाई दिया। फिर बारह साल का एक लड़का भी ग्रा पहुँचा। दोनों मौन थे।

बूढ़ा बन्दरों को भगाने लगा। लड़का कुछ बोले बग़ैर दिलचस्पी के साथ उनके पीछे-पीछे दरवाजे तक गया।

जोमार्त भ्रमरीकी लड़की के साथ चट्टान में बनी तपती सीढ़ियाँ तय कर-ने लगा। सीढ़ियाँ बहुत बड़ी थीं।

जोमार्त की बातूनी हमराह दृश्यगत महानता श्रौर गूढ़ता से प्रभावित

चुप हो गयी। पथरीली सीढ़ियों की दरार में पास ही सूखें पत्ते की सर-सराहट सुनाई पड़ी ग्रौर कुछ लचीला काला तीर-सा उछल पड़ा तो वह डर के मारे चौंक उठी।

"स्नेक," लड़के ने ख़ुश होकर श्रंग्रेज़ी में सूचना दी।

उन्होंने सीढ़ियाँ चढ़कर महान मुग़ल साम्राज्य की भूतपूर्व राजधानी फ़तेहपुर के पूर्वी दरवाजे में प्रवेश किया।

एक ग्राश्चर्यजनक दृश्य उनके सामने ग्राया। चारों तरफ़ सादे लिलत स्तंभ खड़े हैं! दिसयों या शायद सैंकड़ों हवा जैसे हल्के स्तंभ पत्थर की बनी इमारत को संभाले हुए हैं। स्तंभों के पीछे दीवार ग्रौर उसमें बहुत से दरवाज़े। कुछेक दरवाज़े नीले, सफ़ेद, लाल ग्रौर भूरे हॉलों में खुलते हैं, दूसरे मैदान में ग्रौर तीसरे व्यापार केंद्र में। ग्रौर ग्रहाते के केंद्र में तालाब बना हुग्रा है जिसके किनारे मेलाकाइट से सजाये गये हैं। उसका पानी गरम, क़रीब-क़रीब उष्ण है, दिन भर में सूरज की किरणों ने उसे गरमा दिया।

"लेकिन पानी यहाँ स्राया कहाँ से? किसने तालाब भर दिया था? लगता है स्रभी भी चारों तरफ़ लोग रह रहे हैं, वे स्रभी-स्रभी बाहर नि-कले हैं, एक मिनट में वापस स्रा जायेंगे," जोमार्त ने कहा।

"पानी जमीन के नीचे बिछी नालियों में रिसता है," लड़के ने जो-मार्त से कहा, "लेकिन वह कहाँ से म्राया इसका मुझे पता नहीं। चारों म्रोर जमीन सूखी है, श्रीमान। यहाँ म्रकबर के संगमरमर के तालाब तथा साधु सलीम की मसजिद के पास भी तालाब हैं।"

उन्होंने हॉल में प्रवेश किया। नगर की सड़कों की सैर की। चारों ग्रोर सन्नाटा छाया हुग्रा था। कल्पनातीत इमारतें, छतवाले बाजार, भवन, पहरे की मीनारों की ग्रोर ले जानेवाली तंग गुजरगाहें, खुले बरामदे। हर एक कमरे, हर एक हॉल की तीन दीवारें हैं। चौथी तरफ़ में कालीन, चटाई या रेशमी कपड़ा लगा दिया गया है ताकि गरमी के दिनों में ठंडा रहे। इमारतों की रूप-रेखा, उनके ग्रलंकरण, उत्कीर्णन ग्रौर सज्जा में पश्चिम ग्रौर पूर्व की स्थापत्य कला की उपलब्धियाँ प्रयुक्त हुईं।

हर एक पत्थर, हर एक ईंट में ग्रजन्ता के मंदिरों के भित्ति चित्नों जैसे भा-रतीय माहिरों का हाथ महसूस होता है। जोमार्त को ऐसा लगा, मानो वह शहरजादा परी-कथा का कोई पात्र हो। पाँच महल। यह नाम मंजिलों की संख्या पर रखा गया। बयासी हल्के सजीले स्तंभों पर शिकारी श्रीर हाथियों की लड़ाई के दृश्य, फूलों श्रौर फलों की नक़्क़ाशियाँ हैं। हर एक स्तंभ एक श्रनुपम कलात्मक रचना है। ऊपर चढ़ते-चढ़ते स्तंभों की संख्या कम होती जाती है। पाँचवीं मंजिल सिर्फ़ चार स्तंभों पर खड़ी सुँदर श्रौर हल्की छतरी-सी है। श्रहाते के केन्द्र में एक श्रौर हौज है जो संगमरमर की बनी नक़्क़ाशीदार झंझरी श्रौर छोटे-छोटे डिजाइनदार पुलों से घिरा है।

जामा मसजिद स्रास-पास की इमारतों के बीच किले की भाँति विशेष गर्व के साथ खड़ी है। उसका तोरणवाला प्रवेश द्वार न सिर्फ़ मीनारों, बिल तीन बड़े बुर्जों स्रौर बहुसंख्यक छोटे-छोटे बुर्जों से सजाया हुस्रा है जो एक-दूसरे पर टिके हुए हैं।

किन्तु मसजिद से भी ऊँचा, नगर की सभी इमारतों से ऊँचा है बुलंद दरवाजा। वह लाल पथर से बना है ग्रौर उसपर सफ़ेद संगमरमर की मी-नाकारी है।

विशाल मैदान के केंद्र में सलीम चिश्ती की संगमरमर की बनी समाधि है। वह साफ़ ग्रौर बर्फ़ जैसे सफ़ेद फूल-सी लगती है। वह स्तंभों से घिरी है जिनके छोटे-छोटे लाल बुर्ज घंटिकाग्रों की याद दिलाते हैं।

कहते हैं, सलीम दुबला-पतला कमज़ोर बूढ़ा था। लेकिन उस बूढ़ें की बुद्धि, तार्किकता और दूरदर्शिता ने अकबर को सर्वशक्तिमान बनने में मदद दी।

सलीम तब भी जिंदा था, जब अनबर दरबार के लोगों के साथ फ़तेह-पुर ब्रा बसा ब्रौर हाथियों पर सवार उसके सेवकों ने उत्सव शुरू होने की खबर दीथी। सेना ने उल्लासपूर्ण ढंग से शहर में प्रवेश किया ब्रौर सड़कें भिन्न-भिन्न भाषात्रों के शोर-गुल से भर गयीं। गली-गली में कारवाँ खड़े थे, जिनपर स्वयं बादशाह के माल ब्रौर उन विदेशी शासकों के उपहार लदे थे जो कूर ब्रकबर के साथ मैती रखने को लालायित थे।

वह तब भी जिन्दा था जब बादशाह नयी राजधानी के भवन में स्थित तख्त पर पहली बार बैठा। कुछ ही दूरी पर सड़क की उस म्रोर कमला-कार तख्त का हॉल स्थित था। उसमें म्रकबर राजदूतों ग्रौर मंत्रियों से भेंट करता था, ग्रपने नवाबों की रिपोर्टे सुनता ग्रौर शतरंज खेलता था। हॉल के फ़र्श पर समचतुर्भुजी ग्राकार का सफ़ेद संगमरमर ग्रौर लाल पत्थर बिछा हुग्रा था। उनपर मोहरों की जगह जिन्दा सिपाही उनकी वेश-भूषा में धीरे-धीरे कदम रखते थे। एक प्यादा सिपाही दूसरे को तलवार के वार से मार डालता था...

नगर का निर्माण पूरा होने के बाद श्रकबर की नेकी श्रौर श्रात्मिनग्रह के भाव गायब हो गये। वह रक्तिपपासु श्रौर उन्मत्त हो उठा। जब उसने फ़तेहपुर का निर्माण करनेवाले वास्तुकारों को मार डालने का ग्रा-देश दिया, सलीम ने ग्रपने शागिर्द का प्रतिरोध किया।

"फतेहपुर का कोई प्रतियोगी नहीं होना चाहिए, जैसे कि उसके शा-सक का", अकबर ने कहा।

"परंतु कला तलवार श्रौर समय के श्रधीन नहीं है!"

सलीम के साथ बुद्धिमान वजीर फ़जल ने भी बादशाह का विरोध किया। शायद उनके ख्याल में प्रतिभाशाली लोगों पर जुल्म करने का नतीजा शासकों के लिए भी अच्छा नहीं होता था। अगर चित्रकार और किव शा-सक का विरोध करें तो वह अवश्य कमजोर हो जायेगा। चूंकि शासक और जनता के बीच घनिष्ठता अच्छे किवयों, लोकप्रिय किवयों से उसकी निकटता पर निर्भर है।

कोधित कवि की कविता भ्रौर बदला लेने के लिए लालायित चित्रकार की तूलिका तलवार से भ्रधिक शक्तिशाली होती है।

लेकिन अकबर ने न ही सलीम की, न ही फ़जल की बात मानी! लोगों के दिल भय से भर उठे। उनका अपना मुक्तिदाता — पर्सेई नहीं था। किव व चित्रकार मार डाले गये।

फ़तेहपुर के पत्थर यहाँ मारे गये किवयों ग्रीर स्थापत्यकारों, हजारों गुलामों के खून से लाल हैं।

जोमार्त ने गर्म लाल दीवार पर सावधानी से हाथ लगाया। वह खुर-दरा थी। ईंटों के बीच की रेखाएँ अरब लिपि की ग्रंडाकृति की याद दि-लाती हैं।

सव लोग इस नगर के भव्य रूप पर मुग्ध होते हैं। लेकिन क्या उस नगर को महान बताया जा सकता है जो लोगों की हिंडुयों पर खड़ा है, जिसने पैदा होते ही अपने निर्माताओं को खा डाला?

बबीलोन और कर्फ़ागन, ट्रॉय और एथेंस, पर्सिनोलिस और शिराज, ताराज और हिरात की स्थापना भी गुलामों ने की, वे भी दासों की

हिंडुयों पर खड़े हैं। परंतु ट्रॉय का होमेर ने, शिराज का साम्रादी ग्रौर हा-फिज ने ग्रौर हिरात का महान जामी ने गुणगान किया था।

हाथ में स्रोतार का सिक्का थामे जोमार्त सोच रहा था; किवयों ने निर्मातास्रों का गुणगान किया, जालिमों की भर्त्सना की थी। किवयों ने मृत पत्थरों का नहीं बिल्क इन नगरों में सैनिकों द्वारा दिखाये गये कारनामों का गुणगान किया था। ताराज की भाँति ट्रॉय ने जी-जान से लड़ाई लड़ी, सिपाही की तरह लड़ाई में स्रपनी जनता, स्रपने देश की रक्षा करते हुए वह मरा था। फ़राबा स्रौर पेसिंपोलिस का भी भाग्य ऐसा ही रहा था। उन्हीं के कारनामों का किवयों ने गुणगान किया। फ़तेहपुर ऐसी प्रशंसा के योग्य नहीं है। वह जन्म से ही मृत है।

यहाँ यूरोपवासियों में सबसे पहले क़दम रखे ग्रंग्रेज फींच ने। उसने १६ वीं सदी के ग्रंत में लिखा था कि फ़तेहपुर तब के लंदन से काफ़ी बड़ा है, उसकी शान-शोहरत वर्णनातीत है, ग्रंकबर के दरबार में एक हज़ार हाथियों, तीस हज़ार घोड़ों, सैंकड़ों शेरों, चीतों, बाघों, भैंसों, बाजों, तोतों, मोरों ग्रौर शिकारी कुत्तों को पाला जाता है। उसने लिखा था कि फ़तेहपुर से ग्रागरा जाने का रास्ता हमेशा भीड़-भाड़ से भरा होता है, उसके दोनों तरफ़ व्यापार की मेजों लगी होती हैं, जिन पर काफ़ी बड़ी मात्रा में सब कुछ है — सोना, चाँदी, मोती, हाथी दाँत ग्रौर कपड़े, जो हवा से बनाये लगते है ग्रौर उनकी बुनाई का रहस्य ग्रंब तक कश्मी-रवाले छिपाये रखते हैं।

जोमार्त सड़कों के चक्र-व्यूह पर चलता जा रहा था। वह ग्रपने हमरा-हों को भूल चुका था। भयंकर नीरवता का यह नगर उसके मन में कला की महानता श्रौर जालिमों की श्रसीम कूरता, मानव-निर्माता श्रौर मानव-हत्यारे के विचार उत्पन्न कर रहा था। उसके पीछे-पीछे इस महानता से श्राश्चर्य श्रभिभूत, घबरायी-सी युवा श्रमरीकी चल रही थी। धूप से गरम हुई इन दीवारों से वह डरती थी। हर एक शोर में उसे साँप की सरस-राहट सुनाई देती थी। लगता था, हर एक कोने के पीछे कोई छुपा हो।

वे रास्ता भूल गये ग्रौर ग्रनजान में दूसरे दरवाजे के पास ग्रा पहुँचे। प्राचीन ढलवाँ पथ नीचे भूरी धुग्राँधार घाटी की ग्रोर ले जा रहा था। किले की दीवार से एक शक्तिशाली पेड़ चिपका था। वह कभी का सूखकर चट्टान के टुकड़े की तरह काला पड़ चुका था। सूरज ने उसपर ग्रपनी किरणें बिखेरने में कंज्सी नहीं की थी। हो सकता है, इसी पेड़ के नीचे वादी से इस नगर में ग्राये गुलाम ग्रीर बंदी ग्रंतिम बार रुके हों। यह संयोग की बात नहीं है कि इस दरवाजे का नाम बंदियों का दरवाजा रखा गया था। उनको इसी चट्टान से नीचे गिरा दिया जाता था।

पृथ्वी के किनारे सूरज की ग्रंतिम किरणें जगमगा रही थीं। ग्रासमान जल्दी ही ग्रंधकारमय होता जा रहा था। सूखते ग्रविकसित विचित्न पेड़ों की महान वादी धुँधली-सी पड़ती जा रही थी।

परंतु यह क्या है? कहीं मृत शून्यता से जोर से "तुक" स्रावाज सुनाई दी। फिर एक बार ... फिर एक बार ... यह ध्विन मृत नगर, काले पहाड़ और नगर के गिर्द फैली खाकी वादी के ऊपर लगातार धीरे-धीरे गूँजती रही। "तुक ... तुक ... तुक ..." मानो रहस्यपूर्ण ध्विन समय की गिनती कर रही हो। युवा स्रमरीकी के चेहरे पर स्राश्चर्य, भय श्रीर स्राशंका की झलक दिखाई दे रही थी। जोमार्त कान लगाकर सुनने लगा लेकिन उसकी समझ में नहीं श्राया श्राख़िर गूँजती, एकरस स्रावाज़ें कहाँ से स्रा रही थीं।

"यह क्या है?"

"शायद चोट की प्रतिध्वनि हो।"

"किंतु वादी तो नीचे की ग्रोर है, वह हमें साफ़-साफ़ दिखाई दे रही है, उसमें रिहायशी मकानों का नामोनिशान तक नहीं, चारों ग्रोर स्तेपी ही स्तेपी है। बहुत डिर लगता है..."

"यह पवित्र पक्षी है," उनके सामने ग्रा गये लड़के ने तेज ग्रावाज में कहा। लड़की चौंक उठी। "वह कभी दिखाई नहीं देता। वही यहाँ का मालिक है ग्रीर बहुत पहले से यहाँ रहता है। लेकिन कब से यह मुझे मालूम नहीं, श्रीमती जी। ग्राप मत डिरये, वह पवित्र है, वह कभी दिखाई नहीं दे सकता। ग्रीर वह किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाता।"

वे नगर में वापस लौटे, संत सलीम की समाधि के पास से जल्दी से गज़रे श्रौर पथरीली सीढियों पर से नीचे कार के पास उतरे।

उनके सामने फिर मितभाषी भूखा भूत-सा बूढ़ा स्रा गया। उसकी स्रा-कृति ने जोमार्त को संन्यासी सीकरी के बारे में स्रफ़साने की याद दिलायी। स्रकबर ने उसके लिए न झोंपड़ी, न समाधि का निर्माण किया। सीकरी ग़रीब था और यहीं पत्थर की खान में भूखों मर गया था। अकबर के इस प्रश्न पर कि फ़तेहपुर कितने साल तक साम्राज्य की राजधानी बनी रहेगी, ज्योतिषी ने उत्तर दिया था: "एक हज़ार!" तब बूढ़ा सीकरी न केवल ज्योतिषी बल्कि उसकी बात पर विश्वास करनेवाले अकबर पर भी हँसा था।

बादशाह ने कोध में ग्राकर उसे मार डालने का ग्रादेश दे दिया। ले-किन फ़जल की हिमायत से ग़रीब भविष्यवक्ता को क़िले के बाहर भगा दिया गया। संत सीकरी को भूखों मरने का कोई डर न था। जीवन के ग्रंतिम दिनों तक वह ग्रकबर पर हंसता रहा।

पत्थर की खानों में वह इधर-उधर घूमता फिरता झाड़ियों में छुपता रहा। उसके सूखे सीने में हंसी कुलबुला रही थी।

नगर की दीवारों की स्रोर संकेत करते हुए वह देर तक हँसता स्रौर धीमी श्रावाज में कहता था, "मैं इसके साथ मरूँगा।"

यह किसी को मालूम नहीं कि वह कब श्रौर कहाँ मरा। लोगों ने सिर्फ़ फ़तेहपूर का नाश ही देखा।

"ग्रौर वह ख़ुद ग्रभी तक ज़िन्दा, जंगल में घूमता-फिरता होगा" लड़के ने कहा।

चार साल में खड़ा किया गया नगर चालीस साल भी जी न सका। अपनी स्थापना के १०-१५ वर्षों के बाद ही वह मर चुका था।

सूरज पत्थरों को तपा देता था। बादशाह के दरबार को ही काफ़ी मान्ना में पानी मिल पाता था। धूप ग्रौर उमस से सब कुछ नष्ट होता जा रहा था । इतने में ग्रचानक सलीम का देहांत हो गया। फ़जल को शत्रुग्रों ने विष खिलाकर मार डाला।

तब से अकबर का अपने दरबार के लोगों पर विश्वास नहीं रह गया था। वह ख़ुद राजधानी छोड़कर लाहोर जा बसा और फिर ७ साल के बाद बिना किसी शोरोगुल के आगरा स्थित अपने किले में आ गया। दर-बार के लोग भी उसके पीछे-पीछे आये।

इसके बाद भी बहुत समय तक ग़रीब लोग फ़तेहपुर में ग्रसह्य धूप से कष्ट उठाते रहे, धीरे-धीरे मरते गये। ग्रंततः नगर निर्जन हो गया।

तब से वह धूप से तपे इस काले पहाड़ पर असीमित मानव प्रतिभा के

प्रतीक, महत्वाकांक्षी ग्रौर खून के प्यासे शासक की ग्रदूरदर्शिता के सूचक के रूप में खड़ा है।

फ़तेहपुर के कुख्यात विनाश से लोगों को अकबर की शक्ति श्रौर बुद्धि पर भरोसा नहीं रह गया।

धर्म माननेवाले कहते थे, "भगवानों ने श्रपना धर्म बनाने के साहस के लिए उसको सजा दी। भगवानों ने बादशाह से मुँह फेर लिया। चाहे श्रक्बर को मानते हों या श्रल्लाह के खिदमतगार हों या बौद्ध के – सब के सिर मुसीबत श्रा पड़ी । यहाँ तक कि संत सलीम ने बादशाह को छोड़ दिया श्रीर ग़रीब सीकरी ने उसकी हँसी उड़ायी। कितनी मुसीबत है..."

बहुत समय से अकबर की तानाशाही से पीड़ित नवाब अब सिक्रिय हो गये। शेख और राजा विरोध प्रकट करने लगे। फिर हिन्दुओं और मुस-लमानों, वज़ीरों और सेनापितयों के बीच मुठभेड़ें होने लगीं। आखों के सामने सेना विभाजित होती जा रही थी। अकबर के अच्छे दोस्त एक के बाद एक मार डाले गये। साथ ही पुत्नों का दुराचार भी उसको दुख पहुँचाता था।

\* \* \*

उसके तीन पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र, जिसका जन्म फ़तेहपुर के शिला-न्यास के समय हुआ था, अब उन्नीस साल का हो चुका था। राजकुमार ध्रष्ट जीवन व्यतीत करते थे। अकबर अनुभव कर रहा था कि उसके पुत्र उसके विरोधियों के प्रभाव में आ चुके हैं, मगर वह कुछ भी नहीं कर सकता था। उसने अपना इरादा खो दिया, वह चिड़चिड़ा, क्रोधी और कूर हो गया। मित्रों की मृत्यु और दरबार के लोगों की गद्दारी ने उसकी हिम्मत पस्त कर दी।

श्रब वह सिर्फ़ किव श्रौर यशस्वी सेनापित राजपूत बीरबल श्रौर सेना-पित मानसिंह पर विश्वास करता था। श्रपनी सेना को फिर सुदृढ़ बनाने, उसकी सैनिक क्षमता की जाँच करने श्रौर प्रिय लोगों की मृत्यु से हुए दुख को दूर करने के लक्ष्य से श्रकबर बीरबल श्रौर मानसिंह को लेकर श्रपनी सेना के साथ श्रहमदनगर की श्रोर बढ़ा, जहाँ मनमौजी चाँद बीबी शासन करती थी, जिसके बारे में बहुत-सी कथाएँ फैली थीं। चाँद बीबी सभी छोटे-छोटे राज्यों ग्रौर रियासतों को एकतित करके शक्तिशाली सेना स्थापित करके ग्रकबर के साम्राज्य में ग्रानेवाले नगरों पर हमले करने लगी थी।

जीत अकबर की हुई। लेकिन जीत के अवसर पर खुशियाँ नहीं मनायी गयीं। शोक मनाया गया। दरबार में लौटकर अकबर ने देखा, उसके दो पुत्र मरे पड़े हैं।

वे नंगी नर्तिकयों भ्रौर दासियों के बीच हद से ज्यादा शराब पीने से मर गये थे। राजकुमारों के भ्रंगरक्षकों ने भ्रकबर के कोध से डर के मारे भ्रात्म हत्या कर ली थी। महिलाएँ भी क़त्ल कर दी गयी थीं। भ्रौर भ्रक-बर जीवनपर्यन्त पुत्नों की मृत्यु के रहस्य को न जान सका।

उद्धत, विकल अकबर अब नीले भवन से बाहर बहुत कम निकलता था। अब उसकी पुरानी आदतें नहीं रह गयी थीं, वह शिकार करने कम जाता था, पहले की तरह अब धर्मात्माओं, पुजारियों, प्रचारकों, दार्श-निकों, इतिहासविदों, कवियों और संगीतकारों को जमा नहीं करता था। अगर पहले हर बृहस्पतिवार को रोम के मिशनरी भी अकबर के यहाँ आने के इच्छुक थे तो अब मुल्ला भी उससे न मिलने की कोशिशों करता था।

श्रव वह वजीरों को भी एकितत करके उनसे बातचीत नहीं करता, श्रपने पुस्तकालय में भी नहीं जाता था, जिसमें सारी दुनिया की चौबीस हजार श्रनुपम हस्तिलिपियाँ जमा की गयी थीं। श्रव वह न वजीरों, न पुस्त-कों श्रीर न ही ज्योतिषियों पर विश्वास करता था, किवयों श्रीर संगीत-कारों की रचनाएँ नहीं सुनता था क्योंकि उसका कोई उत्तराधिकारी न रहा श्रीर श्रच्छे किव एवं संगीतकार मार डाले गये थे।

श्रकबर की प्रशंसा ऐसे किव करते थे जिनमें कोई प्रतिभा नहीं थी। उनकी बात सुनकर उसे लगता था, वे माफ़ी माँग रहे हों।

हर एक व्यक्ति उसे गद्दार, जासूस ग्रौर शत्नु लगता था। तख्तवाले हॉल में मंत्नी, राजदूत, व्यापारी ग्रौर ग्रन्य देशों के कूटनीतिज्ञ एक ही वाक्य सुनते थे: "मार डाला जायें!" वह डरपोक, एकान्तप्रिय ग्रौर शक्की हो गया, उसे लगता था, उसका पीछा किया जा रहा हो।

कभी-कभी वह बाग़ में घूमने निकलता था स्रौर पालतू शेरिनयों के बीच चहलकदमी करता रहता था जो धूप में स्रलस भाव से ऊँघती रहती थीं। तब उसके पास किप्चाक स्तेपियों के बूढ़े दरबारी गायक को लाया जाता था। श्रकबर घुटने मोड़, श्राँखें बन्द कर पहले की यात्राश्रों की याद में डूबा बैठा रहता था। बूढ़ा धीरे-धीरे देर तक गाता रहता था।

तैमूर शब्द सुनकर (जिसका अर्थ लोहा है) अकबर को दिल्ली के केन्द्र में स्थित लोहे का स्तंभ याद आता। वह एक हजार से अधिक वर्ष से खड़ा है। किसने ढाला उसे ? किसने स्थापित किया? लोग उस काल के शासक का नाम भूल चुके हैं। शायद वे अकबर का नाम भी भूल जा-येंगे। पत्थर का फ़तेहपुर ही रह जायेगा।

लोहे का स्तंभ विशालकाय है। लेकिन ग्रगर उसपर कुतुबमीनार की तीन सौ ग्रठहत्तर चक्करदार सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर देखा जाये तो वह दंत खोदनी जैसा छोटा लगता है। लेकिन इनमें कौन ग्रधिक साल सुरक्षित रहेगा? छोटा-सा स्तंभ जो लोगों के कहने के ग्रनुसार एक हजार तीन सौ वर्ष से खड़ा है या ग्रज़ीब चित्रोंवाला खूबसूरत कुतुब मीनार, जिसकी स्थापना को ग्रभी सिर्फ़ ३०० वर्ष हुए। स्तंभ को भारतीय लोहारों ने खड़ा किया था। कुतुब मीनार की स्थापना दिल्ली में प्रथम मुसलमान राजवंशों के प्रतिनिधियों ने की थी।

कौन-सा अधिक मजबूत है? लोहे का स्तंभ! लोहा जैसा मजबूत, दृढ़ होना चाहिए! अकबर एकदम उठ खड़ा होता, तलवार खींच लेता। गायक चला जाता, शेरिनियाँ हट जातीं। अकबर शराब और घोड़ा लाने का आदेश देता, याता की तैयारियाँ करने कहता। लेकिन जब तुरही बजती और सेनापित आते वह उन्हें भौंहें चढ़ाकर देखता और धीमी-सी आवाज में "गद्दार!" कहकर अपने कमरे में गायब हो जाता।

\* \* \*

एशिया का ग्राश्चर्यजनक किव बीरबल जिसकी ग्रर्थपूर्ण ग्रौर दुख भरी हास्य-पूर्ण किवताएँ ग्रौर चुटकुले भारतीय साहित्य की पाठ्यपुस्तकों में शामिल हैं, बादशाह के ग्रादेश पर सेनापित से दरबारी मसख़रा बन गया था। किव उदासी से मुस्कराता था। उसे बादशाह पर दया ग्राती थी।

वह भ्रकबर में साहस भ्रौर लोगों के प्रति उदारता एवं विश्वास फिर से उत्पन्न करने की कोशिशों करता था। मगर भ्रकबर उसकी कविताएँ, बुद्धिमत्तापूर्ण कथाएँ नहीं सुनता था, वह उसे दासों की तरह चाबुक से

२२४

1

मारता था। बीरबल हँसता रहता था, जैसे पहले कभी ग़रीब सीकरी हँसता था।

महान बादशाह अपने पुत्रों की मृत्यु के बाद बहुत कम दिनों तक जी-वित रहा। ग्रंतिम क्षण तक वह अपने मित्रों — धर्मात्मा सलीम ग्रौर बुद्धि-मान फ़जल के साथ न होने से उदासी महसूस करता था। फ़तेहपुर से कुछ दूरी पर सिकन्दरा में उसकी समाधि बनायी गयी। चार नीली-सफ़ेद मी-नारें उसकी शान्ति बनाये रखती हैं। अकबर की समाधि भी स्थापत्य कला का मोती मानी जाती है। उसकी दीवारों के अलंकरण ग्रौर हल्की रेखाएँ दुख ग्रौर उदासी से भरी लगती हैं।

लेकिन वह न सिर्फ़ अपनी वास्तुकला की विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है बल्कि समाधि के धुंधलापन में विश्व भर का सबसे सुँदर और सबसे बड़ा हीरा – कोहिनूर भी छोटे से सूरज की तरह जगमगाते रहता था, जिसका मालिक दार्शनिक, वैज्ञानिक और सेनापित बाबर था और बाद में उसका पोता अकबर।

कल सिकंदरा में युवा ग्रमरीकी लड़की हीरे की बात सुनकर क़ब्न के ऊपर के संगमरमर के श्रलंकरण श्रौर खोदाई की श्रोर देर तक देखती रही मानो कोहिनूर की खोज कर रही हो। फिर ग्राश्वर्य के साथ उसने पूछा:

"ग्रौर हीरा कहाँ है?"

"उसे संगीन से कुरेद कर भारत के अन्य हीरे जवाहरतों की तरह इंग-लैंड ले जाया गया," जोमार्त ने जवाब दिया। "अगर आप कभी इंग-लैंड गयी होंगी तो शायद ब्रिटिश संग्रहालय को देखा होगा? उधर देखने योग्य काफ़ी कुछ है।"

"हाँ, वह तो बहुत ख़ूबसूरत है!" लड़की पहले उत्साह से फिर धीरे से बोली: "मैंने कभी सोचा तक नहीं कि वह सब कहाँ से ग्राया!" फिर कुछ देर की चुप्पी के बाद बड़ी सरलता से तेजी से बोली, "यह बात हास्यजनक तो है लेकिन मेरे पिता मुझे 'मोती' कहकर पुकारते थे।"

जोमार्त ने उसकी म्रोर मुस्कराकर देखा। लड़की लजा गयी।

"हमारे पास मोती बहुत हैं। लेकिन पिता जी कहते थे, सबसे मूल्य-वान मोती मैं हूँ," ग्रपनी सफ़ाई देते हुए लड़की ने कहा।

उनकी मुलाकात दिल्ली हवाई स्रेड्डे पर हुई थी। जब जोमार्त हवाई

जहाज की सीढ़ियों के पास पहुँचा, उसे पास में ही एक लड़की खड़ी दिखाई दी।

सादे व खूबसूरत ढंग से सिला मोटे रेशम का कुर्ता, उसके सुडौल बदन से म्राकर्षक रूप से चिपक गया था। हमारी फ़ैशन-पसंद लड़िकयों की तरह उसकी छाती या पीठ नहीं बल्कि बायाँ कंधा खुला था। पैरों में खूबसू-रत जूते ग्रीर हाथ में सूटकेस। बाल सँवरे।

वह कुछ डरपोक ग्रौर साथ-साथ गर्वीली भी लग रही थी ग्रौर जोमार्त को ग्रनायास ही ख्याल ग्रा गया, शायद नताशा रोस्तोवा का भी रंगरूप ऐसा ही था जब वह पहली बार नृत्यशाला में ग्रायी थी। उसे देखकर जो-मार्त को ग्रपने जन्मस्थान कार्लीगश की एक लड़की के प्रति ग्रनकहे प्यार की याद हो ग्रायी।

श्रौर जोमार्त ग्रादतन पुराने सिक्के को टटोलने लगा।

हवाई जहाज पर बैठते समय जोमार्त को म्राश्चर्य हुम्रा कि लड़की म्रकेली है।

"माँ-बाप ने इस युवा लड़की को म्रकेली यात्रा पर जाने की इजाजत कैसे दे दी?"

सभी यात्रियों की निगाहें उसी पर टिकी थीं। हरेक उसकी सहायता करने को तैयार था लेकिन वह अत्यन्त आत्मविश्वासपूर्ण लग रही थी। उसके हाथ में एक खुली पुस्तक थी। सीढ़ियों के पास खड़े होते समय भी वह पुस्तक पढ़ रही थी। हवाई जहाज में अपनी जगह पर बैठते ही वह फिर पुस्तक पढ़ने में लग गयी।

विमान छोटा-सा था, उसमें केवल १६–१७ सीटें थीं। मालूम हुन्ना जोमार्त की जगह लड़की के पास है।

पेटी कसकर जोमार्त ने उड़ान के समय थोड़ी देर सो रहने का निश्चय किया। लड़की पैर पर पैर चढ़ाकर पढ़ रही थी।

हवाई जहाज धीरे-धीरे जमीन से ऊपर उठा, काफ़ी ऊँचाई पर पहुँ-चने के बाद श्रचानक एक श्रोर झुक गया, फिर धक्के के साथ ऊपर बढ़ा। जोमार्त ने हाथों से पकड़नेवाला बेल्ट थाम लिया।

एक ग्रीर झटका। लड़की का सिर हवाई जहाज की खिड़की से टकरा गया। संतुलन बनाये रखने की कोशिश करते हुए उसने बल खाकर जोमार्त को पकड़ लिया। हवाई जहाज झटके के साथ नीचे उतर पड़ा। लड़की चिल्लाकर जोमार्त की छाती से लिपट गयी। जोमार्त ने उसकी कमर थाम ली ताकि उसे झटकों से चोट न लगे।

श्रंततः हवाई जहाज सामान्य स्थिति धारण कर फिर ... श्रचानक तेज गित से नीचे गिरने लगा। एक श्रौर धक्का! जहाज के श्रन्दर शोर मच गया। लेकिन श्रब की बार हवाई जहाज ने जमीन से टक्कर खाया था। वह श्रपनी गित धीरे-धीरे कम करने लगा।

मालूम हुन्रा, किसी को क्षिति नहीं पहुँची। लड़की अपनी सीट पर जा बैठी। "माफ़ कीजिये, छोटी-सी तकनीकी गड़बड़ी पैदा हो गयी है। कंपनी आपको अपने खर्चे पर रेस्तराँ में आमंत्रित करती है। आधे घंटे के बाद आपकी सेवा में नया आरामदेह हवाई जहाज प्रस्तुत किया जायेगा। २० ही मिनट में आप आगरा पहुँच जायेंगे।" दरवाजे के पास कंपनी का प्रतिनिधि खड़ा होकर कह रहा था।

रेस्तराँ में जोमार्त लड़की के साथ ही गया। उसके हाथों में भ्रब कि-ताब नहीं थी।

एक ही मेज के पास दोनों बैठे। बिना कुछ कहे कॉफ़ी पी। कुछ भी खाने को जी नहीं कर रहा था। कॉफ़ी के बाद लड़की अपनी याता की प्रतीक्षा करनेवाली बूढ़ी अंग्रेज़ी महिलाओं के पासवाले सोफ़े पर जा लेटी। जोमार्त सड़क पर निकल आया।

"भ्राप हवाई जहाज से जायेंगे?" जोमार्त ने पास ही फिर उसी युवा लड़की की आवाज सुनी।

"दूसरा कोई चारा नहीं," जोमार्त ने उत्तर दिया। "टिकट खरी-दा जा चुका है। दिल्ली का होटल ख़ाली कर स्रागरा में झार्डर बुक किया जा चुका है।"

लड़की सोच में पड़ गयी। घोषणा की गयी कि हवाई जहाज पर बैठा जा सकता है। जोमार्त हवाई जहाज की ग्रोर बढ़ा। एक मिनट बाद युवा श्रमरीकन भी जहाज के अन्दर श्रा पहुँची।

जब हवाई जहाज आगरा में उतरने लगा, लड़की ने जोमार्त से पूछा: "आप किस होटल में ठहरेंगे ?"

"लॉरेंस में।"

"ग्रो, तब तो हमें एक ही स्थान पर जाना है," लड़की बोल उठी। वह ग्रपनी ख़शी छुपा नहीं पा रही थी। "यहाँ टैक्सी मिलती है क्या?"

"मुझे नहीं मालूम। मैं यहाँ पहली बार ग्राया हूँ," जोमार्त ने कहा। "ग्रापको ले जाने के लिए कार ग्रायेगी क्या?" लड़की ने फिर प्रश्न किया।

" हाँ । "

"मैं श्रापके साथ जा सकती हुँ?"

"हाँ, क्यों नहीं, बड़ी ख़ुशी से।"

जोमार्त ने न तो हवाई जहाज में, न तो दिन भर नगर के स्मारकों को देखते समय ही उसका नाम पूछा।

विमान में वह कलकत्ता ग्रौर मद्रास में हुई मुलाक़ातों , बम्बई ग्रौर बंगलोर में इतिहासिवदों , किवयों ग्रौर पत्नकारों से वार्ताग्रों के बारे में सोचता रहा था।

कलकत्ता और दिल्ली में उसने मध्य एशिया के अतीत के बारे में व्या-ख्यान दिया। दिल्ली में व्यख्यान सुननेवालों में इतिहास के बहुत-से अच्छे जानकार थे। उसने मध्य एशियाई इतिहास की स्नाम समस्याओं का वर्णन करने की कोशिश की।

"ग्रभी कुछ सदियाँ पहले ही यूरोप के विद्वान ग्रौर ग्राक्रमणकारी दोनों ही मध्य एशिया की ग्रोर, बर्फ़ से ढँके उसके पहाड़ों, हरे-भरे चरागाहों, निदयों, रेगिस्तानों, उसके रेवड़ों ग्रौर सोने, चाँदी व लोहे के लिए धनी उसकी भूमि की ग्रोर ग्राश्चर्य, ग्रचभे ग्रौर लालच के साथ देखते थे," जोमार्त ने कहा, "ऐसा भी समय था जब विज्ञान ने पूर्व ग्रौर पश्चिम की झोंपड़ियों में, व्यापार की पगडंडियों में उत्पन्न पुरानी कथाग्रों के मुताबिक इस बात को प्रमाणित करने की कोशिश की थी कि मध्य ऐशिया मानवता का जन्म स्थल था, संस्कृति का पालना था। ग्रौर शायद इसे प्रमाणित भी किया।" उसका कहना था कि उन लोगों का जन्म यहीं हुग्रा था, जो बाद में यूरोप में जा बसे, उसको ग्रपना दूसरा वतन बना लिया, ग्रपने मध्य एशियाई पूर्वजों के सामने डींग मारने लगे।

विद्वान एक-दूसरे के सामने क़सम खाने को तैयार थे कि मध्य एशिया के वासी बड़ी संख्या में गंगा और सिंध निदयों की उमसदार वादियों, चमत्कारों के देश भारत गये थे।

वे कहते थे कि मानवता ने श्रपनी कल्पनातीत, जोशीली जवानी को

हमारे पहाड़ी मैदानों के हरे-भरे कालीनों पर बिताया, कि पहले मध्य एशि-या की प्रकृति और हवा लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करती थी और पृथ्वी के भावी शासकों को तैयार करती थी।

यह धारणाएं उस समय के वस्तुगत तथ्यों से पूर्णरूपेण मेल खाती थीं। लेकिन अध्ययन की भावना, मनुष्य के सदा खोजी और शक्की मस्ति-ष्क ने नये-नये तथ्यों का आविष्कार किया और उनकी तुलना की। ले-किन ऐसा दिन भी आया, जब विद्वान अपनी पहले कही बात को अब इंकार करने लगे।

जो कुछ पवित्र था, ग्रब पवित्र न रहा।

हालाँकि विज्ञान ने पुराने तथ्यों के बदले में इतने ज्यादा नये तथ्य नहीं पेश किये, फिर भी विद्वान प्रतिस्पर्द्धापूर्वक मध्य एशियाई ताज के प्रभामंडल को बुझाने के प्रयत्न करते हुए कहते थे कि इस विशालकाय इलाक़े के पास, जो पृथ्वी के सब से बड़े भूमंडल का हृदय है, किसी और भूभाग की तुलना में मानव सभ्यता का पालना माने जाने के लिए कम अधिकार हैं। पर बहस अभी समाप्त नहीं हुई थी। ऐसे भी इतिहासविद थे जो पहले के विचार का समर्थन करते थे। वे कहते थे कि अगर हम कहें कि एशियाई महाद्वीप का केंद्र—मानवता का जन्मस्थल है तो यह ज्यादा सही होगा। अगर हम मानवता का पालना की जगह संस्कृति का पालना कहें, तब भी मध्य एशिया अनुसंधानकर्ताओं के ध्यान का केंद्र बनने के लायक है।

यूरोप और एशियाई महाद्वीप के केंद्र के गिर्द, जो हिमालय, पामीर, त्यान-शान जैसे पृथ्वी के सबसे ऊँचे पहाड़ों से किले की दीवारों की तरह घेरा हुग्रा है, बेबीलोन, भारतवर्ष और चीन जैसे महान देश स्थित थे। जहाँ तक प्राचीन मिस्र की सभ्यता का संबंध है तो वह भी मध्य एशियाई संस्कृति से मेल खाती है।

"इस लिए, मिल्रो, मैं सोचता हूँ कि यह ख़्याल रखा जा सकता है कि प्राचीन काल में मध्य एशिया में उच्च संस्कृति का स्रोत मौजूद था। ऐसा विचार भी संभव है कि यहाँ से दूसरे देशों में जाकर बसनेवाले लोग इन संस्कृतियों की परम्पराएँ अपने साथ ले गये थे।

वैसे तो यह विचार मेरे श्रपने नहीं," जोमार्त ने समझाया, "यह विचार उन विद्वानों के हैं जो मध्य एशिया के ऊपर प्रभामंडल फिर उत्पन्न करना चाहते हैं।"

इसके बादवाले काल में, जब विद्वानों का जोश थम गया, मध्य एशिया अपनी पहले की शक्ति भी, अपनी संपत्ति भी खो चुका था। उसकी जिन्दगी भी युद्धों, लूट-खसोट और दबाव के प्रभाव के कारण परिवर्तित हो चुकी थी। नहरें बंद हो गयीं, नगर राख के ढेर बन गये।

श्रपनी पहले की शान्ति खोकर वह वास्तव में घुमंतू लोगों की वादी में परिवितित हो गया। श्रव वह संस्कृति का स्रोत न रहा, वह संस्कृति को बरबाद करनेवाला हो गया। ज्वालामुखी के लावा की तरह घुमंतू सैनिक हर तरफ़ फैल गये, रास्ते में नवोदित जातियों द्वारा स्थापित सांस्कृ-तिक थातियों को भी वे नष्ट करते गये। वे मिस्र, भारत, बेबीलोन श्रौर चीन तक पहुँचे। उनके घोड़ों के खुरों ने प्रफुल्लित इलाक़ों को रेगि-स्तानों में श्रौर नवोदित नगरों को खंडहरों में परिवर्तित कर दिया।

बातीख़ाँ की सेना को याद कीजिये, जिसमें सिर्फ़ तीन हजार मुग़ल ग्रौर तीन लाख तुर्क-किप्चाक थे, माम्लूकों को याद कीजिये, जो मध्य एशियाई थे ग्रौर ग्रतंतः तुरानवासियों को। उन्होंने समाधियों ग्रौर मकबरों का निर्माण कराया तो नगरों को ख़ाक में भी मिलाया। वे लोगों की दासता साथ लाये।

"शायद इसीलिए मध्य एशिया के बड़े ऐतिहासिक महत्व संबंधी प्राथ-मिक विचार पूर्णत: इंकार किये गये थे," जोमार्त ने श्रपनी बेलगाम कल्पना को दबाते हुए धीमी श्रावाज में कहा। "चूंकि उसकी कूरता ने अनु-संधानकर्ताओं के नेक इरादे को बरबाद किया, उनकी भावनाओं को श्रप-मानित किया था। इतिहासविद श्रौर विद्वान उसके बारे में लम्बे श्रस् के लिए भूल गये। उस पुराने काल के बाद बहुत कम लोगों ने सचाई प्रमा-णित करने की कोशिश की।

"फिर भी मित्रो, अपनी बर्बरतापूर्ण कार्रवाइयों के दौर में भी मध्य एशिया ने न केवल खून के प्यासे अत्याचारियों को जन्म दिया बिल्क विश्व को महान दार्शनिक मुहम्मद अल-फ़राबी, चिकित्सा विज्ञान के संस्थापक अबू सिना, बीजगणित के संस्थापक अल-ख़ोरेज़्मी, तथा अनेक महान गणित्ज्ञ भी दिये। उसकी झोंपड़ियों में प्रथम समीकरण और उपपाद्य पैदा हुए, ज्योतिषी और कवि सृजन करते रहे। अगर मध्य एशिया के अपने माइकलएंजेलो और रैफ़ेल नहीं थे तो इसका कारण यह है कि इस्लाम धर्म, जिसने मध्य एशिया में रूस में ईसाई धर्म से पूर्व प्रवेश किया, हजारों

वर्षों के दौरान दिन प्रति दिन वह सब कुछ नष्ट करता ग्राया, जिसे चित्र-कला ग्रौर मूर्तिकला माना जा सकता है। जिस ग्रादमी ने मानव की तस्वीर बनाने का साहस किया, उसी का हाथ काटा जाता था। हमारी स्ते-पी में समाधियों ग्रौर कालीनों के ग्रलंकरण ग्रौर इस्लाम के पक्षपातियों की स्मृति में बनाये गये मक़बरे ही रह गये हैं।"

जोमार्त ने परफ्यानों, नीस्सा\* की कला, सुग्दियाना और उसके नि-वासियों, ताराज के चित्रकारों और मूर्तिकारों, समरकन्द और श्रोतार के बारे में, नगरों के बारे में, फ़ाकिया के वासियों और अप्पासिग्राकों, उन तुर्क और किप्चाक क़बीलों के इतिहास के बारे में बताया, जो श्रब स्वतंत्र हो गये हैं और स्वावलंबी जीवन बिताते हैं।

"चंगेज़खाँ के खिलाफ़ लड़ाई करते समय भी स्रोतार के मेरे पूर्वजों के सामने यह सवाल उठा था कि रहेंगे या मरेंगे। यह प्रश्न जन्म से ही हर एक जाति का साथ देता है," जोमार्त ने कहा। "... मैं इति-हास का अध्ययन करने लगा, स्रोतार की खोज करने लगा स्रौर सोचता हूँ कि इस नगर के रहस्यों को जानना मेरी जनता के स्रतीत के बारे में सत्योद्घाटन में सहायता देगा," जोमार्त ने स्रंत में कहा।

हॉल में सन्नाटा था।

"व्याख्याता साहब, कृपा करके बताइये, श्रापके विचार में श्रापके देशवासी, फ़राबा के महान दार्शनिक मुहम्मद श्रल फ़राबी के सिद्धान्त को किस विचारधारा में शामिल किया जा सकता है: श्रादर्शवादी में या वस्तु-वादी में?" श्रोताग्रों में एक ने जोमार्त से पूछा। "श्रौर मध्य एशियाई दर्शन के विकास में उसकी क्या भूमिका रही है?"

"मैं दर्शन को मध्य एशियाई, एशियाई या पूर्वी में विभाजित नहीं कर सकता। फिर मेरी समझ में यह बात नहीं क्या रही है कि हमारे मान-नीय क्रतिथि मध्य एशिया में सिर्फ़ उन्हीं देशों को शामिल क्यों करते हैं जो महान पहाड़ों के चँदोवें के पार स्थित हैं? मेरे ख़्याल से उसमें भारत, मंगोलिया और किसी हद तक चीन भी शामिल हैं," दूसरे श्रोता ने कहा।

<sup>\*</sup> नीस्सा – परफ्यान राज्य की राजधानी जो वर्तमान म्रश्खाबाद के म्रास-पास स्थित थी।

"यानी श्रापके कहने का मतलब है कि 'भारतीय दर्शन', 'जर्मन दर्शन' जैसी ठोस परिभाषाएँ ग़लत हैं?" तीसरे ने टोका।

जोमार्त व्याख्याता से श्रोता बन गया। जब तक बातचीत श्रंग्रेज़ी में होती रही, वह हर बात को समझने की कोशिश करता रहा था। दर्शन श्रौर धर्म की प्रवृत्तियों, भारत की विलक्षण संस्कृति श्रौर इतिहास के बारे में जिससे सैंकड़ों कबीलों श्रौर जनगण का भाग्य जुड़ा है, बड़ी रोचक बातचीत हो रही थी। लेकिन किसी ने उर्द्, किसी ने पंजाबी में बोलना शुरू किया। जोमार्त के पास कोई दुभाषिया नहीं था। सो, वह बातचीत के प्रवाह को समझ न सका।

नयी बहस शुरू हो गयी - भाषा पर। किस भाषा का प्रयोग वाद-विवाद में किया जाये?

जोमार्त ने उल्लेख किया कि यहाँ ऐसी बहसें ग्रकसर हुग्रा करती हैं। ग्रीर यह स्वाभाविक भी है क्योंकि इस देश में छोटी-बड़ी जातियों के ५० करोड़ से ग्रधिक लोग रहते हैं। उपनिवेशवादियों की भाषा यहाँ जम न पायी, ग्राबादी के २-३ प्रतिशत लोग ही, ख़ास तौर से बुद्धिजीवी ही ग्रंग्रेजी बोलते हैं।

"भाषा की समस्या हमारे लिए श्रब जीवन-मरण की समस्या बन गयी है" एक श्रघेंड़ उम्र के हिन्दुस्तानी ने पॉर्टी के बाद जोमार्त से कहा।

उन्होंने पुरानी दिल्ली की सड़कों पर सैर की जो जले खाद्य पदार्थों की बू, पसीना और चंदन की छड़ियों की खुशबू से भरपूर थीं। लाल किले के पास वे टैक्सी पर बैठे, नेहरू द्वारा राष्ट्रीय कर्मचारियों और मजदूरों के लिए निर्मित फ्लैटों के पास से गुजरकर फिर वे नये मुहल्लों की भ्रोर गये।

जोमार्त के साथी ने कहा: "हमें नेहरू जी जैसे ग्रादमी की जरूरत है, जिनको जनता का ग्रसीमित प्यार ग्रीर विश्वास प्राप्त हो। सिर्फ़ ऐसे नेता की ग्रावाज ही ग्रनपढ़ ग्रीर भूखी जनता के लिए जो धार्मिक ग्रंधविश्वासों में डूबी है, बहुत बड़ा महत्व रखती है। नेहरू की मृत्यु ग्रसामयिक रही। उन्होंने बहुत कुछ किया लेकिन ग्रभी तो बहुत कुछ करना बाक़ी है।" वैज्ञानिक ने कहा। "हर एक जाति के इतिहास की तरह हमा-री जनता के इतिहास में भी ऐसे उदाहरण बहुत-से हैं, जब ग्रलग-ग्रलग व्यक्तियों ने एक-दूसरे से पृथक होकर रहनेवाले कबीलों, जातियों, विभिन्न वर्णों ग्रौर धर्मों के प्रतिनिधियों को ऐक्यबद्ध करने की कोशिशों की थीं। निश्चय ही, प्रायः उनका लक्ष्य ग्रपनी शक्ति मजबूत बनाना होता था, फिर भी उनके प्रयत्नों में उदारता का ग्रंकुर दिखाई देता है जिसका वि-कास न हो पाया।

उदाहरण के लिए, महान मुग़लों के राजवंशजों ग्रौर उनमें सबसे वि-ख्यात बादशाह ग्रकबर को लें, जिसको ग्राज तक इतिहासविद 'महान' कहते हैं।

"उस वक्त, जब हमारा देश श्राप की स्तेपियों से श्राये मुसलमान श्राक्रमणकारियों के श्रधीन था, भारत वर्णात्मक पृथकता श्रौर धार्मिक श्रंतिवर्दिशों से पीड़ित था। श्रजनबी लोगों की नफ़रत श्रौर घमंड के जवाब में भारतवासी घृणा प्रकट करते थे। श्रगर इतिहासिविद इन सबके बावजूद श्रकबर को 'महान' कहते हैं, तो इसका कारण उसके हमले, याताएँ श्रौर जीतें नहीं बिल्क देश के बारे में उसकी चिंता है। वे चाहे थोड़े समय के लिए ही सही लेकिन शाँति तो स्थापित कर सके, धार्मिक श्रौर वर्णात्मक फूट को तो मिटा सके," जोमार्त के सहभाषी ने श्रागे कहा। "श्रापने कहा कि पिछले कुछ बर्षों में श्रापको एशिया के बहुत-से देशों में जाने का मौक़ा मिला। श्रब श्राप हमारे देश के उत्तरी नगरों, उत्तरी व मध्यवर्ती भारत के स्मारकों को ध्यान से देखिये। श्रापके देश की श्रतीत की संस्कृति श्रौर वास्तु-कला में इतनी समानता श्रौर किसी देश में नहीं मिलेगी।

वैसे श्राप श्रागरा जानेवाले हैं तब तो इसके बारे में पहले से बताने की कोई जरूरत नहीं, श्राप ख़ुद देख लेंगे।"

"क्या भ्राप 'भ्रशोक 'होटल में ठहरे हैं?!" प्रवेश-द्वार के पास कार रुकते ही वह भ्रचानक चिकत होकर बोल उठा। "यह एशिया का सब से समृद्ध, सब से उत्तम होटल है!"

"उसका निर्माण इस लिए किया गया होगा कि उसमें ठहरनेवाले लोग यह भूल जायें कि वे भारत में श्राये हैं?" जोमार्त ने कहा।

"जी हाँ, यहाँ शानदार सुविधाएं हैं, तालाब भी, बाग़ भी स्रौर ठंडी हवा भी स्रौर यहाँ वही ठहरता है जो दोनों हाथों से धन लुटा सकता हो," प्रोफ़ेसर की स्रावाज में कटाक्ष था।

"श्राप ठीक कहते हैं, यहाँ सब कुछ महंगा है श्रीर सिर्फ़ बड़े धनवान लोग ही रह सकते हैं। जहां तक मेरा सम्बन्ध है तो मैं यहाँ ग्रापके ग्रफ़- सरों की इच्छा से ठहराया गया हूँ। उन्हें ऐसी उदारता के लिए मैं शुक्रिया ही दूँगा। मगर मैं किसी तरह अपने काम से यह कर्ज चुकाने की कोशिश कहुँगा," जोमार्त ने मजाकिया ढंग से जवाब दिया।

"हां, हां, स्रापने बहुत स्रच्छा काम किया है। स्रागरा से वापस स्राने पर स्रापको एक स्रौर व्याख्यान देना है," विदा लेते हुए प्रोफ़ेसर ने कहा।

\* \* \*

फ़तेहपुर से वापस लौटते समय जोमार्त ख़्यालों में ग्रपने देश जाने से पहले के ग्राख़िरी व्याख्यान की तैयारियाँ कर रहा था। कल जब वह युवा ग्रमरीकन के साथ सिकन्दरा में ग्रकबर की समाधि देख रहा था, उसने ग्रपनी नोटबुक में कुछ लिख भी लिया।

इसके बाद वे ताज महल के बाग के हरे-भरे लॉन पर एक बड़े-से चि-नार की छाया में बैठे। जोमार्त को संयोग से मिली सहयाती कभी एक पेड़ से दूसरे तक भागनेवाले नेवलों के पीछे दौड़ती और उत्साह के साथ "एशियाई गिलहरी!" कहकर चिल्लाती थी और कभी उसके पास आकर बैठती, हाथ में पेंसिल लेकर नोटबुक में सफ़ेंद मक़बरे की रेखाएँ खींचने लगती थी।

"काश! इस सुन्दरता पर मुग्ध होकर, हमेशा इस बाग़ में रहा जा सकता!"

"मैंने भी कभी ऐसी सुँदरता नहीं देखी," जोमार्त बोला।

कभी-कभी वह इस लड़की की खुशी पर मुग्ध हो जाता। उसे यह विस्तार से जानने की इच्छा होती कि वह कौन है और कहां से आयी है? लेकिन उसने दिलचस्पी न दिखाने का फ़ैसला किया। इसके अलावा, वह अपने काम में मग्न थी – ताजमहल की सफ़ेद आकृतियों से दृष्टि हटाये बिना वह चित्र बना रही थी।

जोमार्त ने ताजमहल के बारे में बहुत-सी कथाएं सुनी थीं, उसके चित्र भी देखें थे लेकिन ग्रब उसको विश्वास हो गया था कि न कोई कविता, न किसी प्रतिभाशाली चित्रकार की तूलिका ही उसकी मोहकता को प्रतिबिं-बित करने में समर्थ हो पायी थी।

ताजमहल - यह प्रेम की गाथा है, यह वास्तव में ग्रागरा के ग्रास-पास

बनाये गये प्राचीन महलों श्रौर समाधियों की काली छाया के <mark>बीच सफ़ेद</mark> मेघ है।

बाग्रलबेक, रोम, एथेंस, कर्फ़ागेन, हिरात ग्रौर बुख़ारा, बेपीन ग्रौर बोरोबोदूर में जाकर जोमार्त ने कहीं भी ताजमहल की सुन्दरता की झलक तक न देखी थी।

"ग्रगर ग्रमर प्रेम ग्रौर ग्रसीमित दुख की गाथा पत्थरों से गढ़ी जा सकती है तो वह ताज महल ही है," जोमार्त सोच रहा था। "ग्रौर उसे मक़बरा कहना उचित नहीं। यह शब्द उसके साथ जंचता नहीं।"

"ताजमहल धुँध में इंद्रधनुष जैसा है, ताज महल ज़मीन की बरौनियों पर ग्रांस्, स्तेपी में प्राचीन सड़क के किनारे पर उगा पतला सफ़ेद ग्रंकुर है। ग्रगर वास्तुकला के इतिहास में सिर्फ़ एक ही मोती है तो वह ताज महल है।" कल्पना जोमार्त को कहीं दूर ले गयी ग्रौर वह ख़्यालों में ताज महल की स्थापना के बारे में कथाएँ ग्रौर कहानियाँ सोचने ग्रौर रवीन्द्रनाथ ठाकुर के शब्द "तू महान है शाहजहाँ!" दोहराने लगा।

जिस तरह लैंला व मजनूं, रोमियो-जूलिएट का प्रेम यूरोप धौर एशि-या के दो महान कवियों की ग्रमर सुँदर रचनाग्रों का ग्राधार बना, वैसे ही मुमताज महल से शाहजहाँ का प्रेम भी ताजमहल की स्थापना का का-रण बना।

उस दिन ताजमहल में भी फ़तेहपुर जैसा सन्नाटा छाया था लेकिन यह सन्नाटा दुख भरा सन्नाटा था।

" स्रनेक सदियों से ताजमहल यमुना की नीली लहरों को निहारता स्राया है। यमुना – समय, ताजमहल – प्रेम है। समय गुजर जाता है, प्रेम रह जाता है " जोमार्त यंत्रवत यह शब्द बोल उठा। लड़की चित्र बनाना छोड़ उसके पास स्रा बैठी।

"ग्ररे, ग्राप तो किव निकले," लड़की चिल्लाकर बोली ग्रौर जूता एक तरफ़ फेंककर टाँगें ड्रेस के नीचे मोड़कर बैठ गयी। "क्या ग्रापने कभी किसी से प्रेम किया था? क्या ग्रपने प्रेम के हेतु ग्राप ऐसा महल बना सकते हैं?"

जोमार्त ने उत्तर दिया: "बचपन में मैं सैंकड़ों ऐसे महलों का निर्माण किया करता था लेकिन समाधियों का नहीं, महलों का। एक काली भ्रां-खोंवाली लड़की के लिए। लेकिन मेरे गाँव के लोगों ने ताज महल के बारे

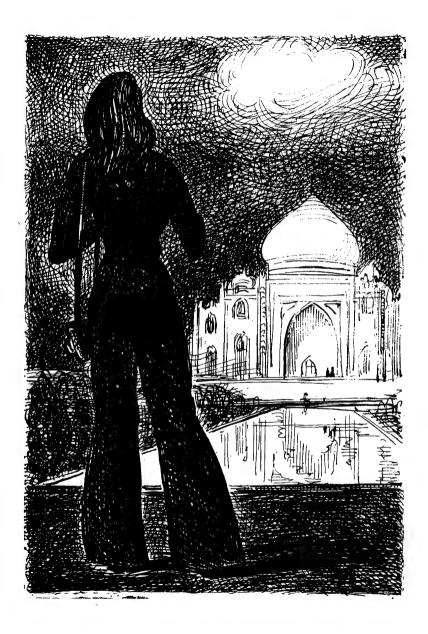

में कभी सुना तक नहीं था, इसी लिए मेरे बचपन की कल्पना के महल मेरे गाँव के सबसे ग्रच्छे मकान जैसे थे, फ़र्क यह था कि मेरे महल उनसे कुछ बड़े ग्रौर रोशन थे।"

"स्रो, स्रापके पास स्रपना गाँव है, मेरे पास फ़ार्म भी नहीं है, न्यू-यार्क में सिर्फ़ मकान है। हाँ, शहर के बाहर एक बंगला स्रौर छोटा-सा ता-लाब भी है। यह सब मुझे पिता ने शादी के मौक़े पर उपहार स्वरूप दिया था लेकिन मैंने जल्दी ही तलाक़ ले लिया। वह हमारी मंडली का स्रादमी नहीं था, हालाँकि प्यानो बहुत स्रच्छा बजाता था, हमारी मंडली के लोगों से योग्य व्यवहार रख सकता था, लड़कियाँ उसे पसंद करती थीं, मुझे भी वह पसंद स्राया था। स्रपने पिता की इच्छा के विपरीत मैंने उससे शादी कर ली थी। लेकिन बाद में मुझे मालूम हुस्रा कि उसे मेरे पैसे की मुझ से स्रधिक जरूरत है। स्रब तो शादी की बात से ही मिचली स्राती है। बच्चों से भी मुझे कोई लगाव नहीं।"

"तब आप किसको पसंद करती हैं?" जोमार्त ने पूछा।

"मैं छोटे पिल्लों को बहुत पसंद करती हूँ, वे बहुत स्रजीब होते हैं। कुत्तों के साथ ताजा हवा में घूमना पसंद है मुझे। हाँ, एक पितका में बतौर चितकार काम करने का भी प्रयत्न मैंने किया," लड़की ने एक स्राधुनिकतम पितका का नाम बताया। "फिर मैंने यह काम छोड़ दिया। संपादक मुझसे छेड़-छाड़ करने लगा था। ग्राप कल्पना भी नहीं कर सकते न्यू-यार्क कितना बुरा शहर है। वेंनेजुला गयी। वहाँ मेरा एक मित्र रहता है। मुझे लगता था कि मैं उससे प्रेम करती हूँ। वह बहुत ग्रच्छा, नेक-दिल नौजवान है। लेकिन वह साहसपूर्ण नहीं है, सुस्त है। उसका ग्रपना शानदार महल भी है।"

"तेल भी है," जोमार्त ने व्यंग्य भरी स्रावाज में स्वर मिलाया। उसकी बातों पर जोमार्त को उतना ही क्ट्रा स्राश्चर्य हो रहा था, जितना लड़की को ताजमहल के बारे में उसकी बात सुनकर हुस्रा था। स्रब लड़की उसे सीधी-सादी नहीं लग रही थी।

"ग्रोह, तेल बहुत है। उसके पिता के पास ऐसी ही बड़ी तेल कंपनी है, जैसी मेरे पिता की इस्पात कंपनी। लेकिन मुख्य बात यह नहीं है। बात यह है कि वहाँ जाकर मैंने ग्रपने मित्र के पिता से परिचय प्राप्त कि-या और मुझे ऐसा लगा, कोई ग्रीर मर्द उसके जैसा महिलाग्रों से प्रेमसं- पादन नहीं कर सकता हो। मुझे उससे लगाव हुआ। लेकिन मैंने सोचा, पिता और बेटे के बीच फूट डालना उचित नहीं। सो, वहाँ से मलाया जा पहुँची। वहाँ मेरी एक अच्छी सहेली है। वहाँ से जापान गयी। और संयोग से एक विज्ञापन देखा, जिसमें लिखा था कि विश्व के देशों की यावा बहुत सस्ती पड़ती है। कुल मिलाकर दो हजार पाँच सौ डालर। परिस्थितियाँ थी इतनी बुरी नहीं। इस प्रकार मैं भारत आ गयी।

हाँ एक बात भूल गयी। जापान में एक लड़का मिला। काफ़ी मिलन-सार और सुन्दर। हमारे परिचय के दूसरे दिन ही उसने शादी का प्रस्ताव रखा। मेरे साथ यात्रा पर जाने को भी तैयार था। यह हास्यजनक है न? कहता है: 'नैन्सी, मैं आपके बिना जी नहीं सकता'।"

"इसका ग्रर्थ यह है कि ग्रापका नाम नैन्सी है?" जोमार्त ने पूछा। "नैन्सी स्टोड्डार्ट," लड़की ने उत्तर दिया।

"हाँ, तो फिर क्या हुम्रा नैन्सी? शायद उस लड़के को म्रापसे प्रेम हो गया भ्रौर वह म्रापके लिए ऐसे ही महल बनवाने को तैयार था।"

"ग्राप कहना चाहते हैं समाधि, क्रज़! बहुत क्रूर मजाक है। हाँ, ग्रापने ग्रभी तक ग्रपना नाम नहीं बताया।

" जोमार्त । "

"जो-म्रोमार्त?" लड़की ने "जो" ग्रौर "मा" ग्रक्षरों के उच्चारण को लंबा खींचते हुए मुस्कराकर कहा। "मैं ग्रापके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। तब हवाई जहाज़ में ग्रापने मुझे हार्दिकता के साथ सहारा दिया।"

"हम सब उस समय कुछ डर गये थे।"

"मैंने सोचा, श्राप डरे नहीं।"

"श्रो, उन्नीस साल की हो गयी हूँ। मैंने कॉलेज की पढ़ाई खत्म की है। वैसे हर मर्द का श्रपना दृष्टिकोण होता है। यहाँ होटल 'लॉरेंस' में किसी को यह विचार तक नहीं श्राया कि मैं श्रभी लड़की हूँ। विशेषकर वह वेटर, जो राजा का सूट पहने हुए था, उसने पूछा कि मुझे दिल बहलाने के लिए किसी युवा सुँदर सिख की तो श्रावश्यकता नहीं?"

जोमार्त समाधि के पास जानेवाले तीर्थयादियों की स्रोर देखते

हुए चुप रहा। भारतीय महिलाएँ उज्ज्वल रंग की साड़ियाँ पहने थीं भ्रौर मर्द सफ़ेद कुरते। बहुत-से लोगों के हाथों में गुलाब की फूलमालाएँ थीं।

नैन्सी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा: "फ़र्म का प्रतिनिधि मुझे अलग से कार देना चाहता था। लेकिन मैंने निश्चय किया कि अगर किसी के साथ जाऊँ तो बेहतर होगा। होटल में विदेशियों में आप अकेले निकले। अगर आपको कोई एतराज नहीं तो हम साथ यात्रा कर सकते हैं। कहते हैं कि आप कल किसी मृत नगर को देखना चाहते हैं?"

"हाँ," यंत्रवत् उत्तर देकर जोमार्त श्रपनी जगह से उठ खड़ा ेहुम्रा। "फ़तेहपुर हम साथ जा सकते हैं।"

नैन्सी तितली की तरह बहुत हल्के ढंग से उठी, लंबे तालाब की भ्रोर दौड़ पड़ी भ्रौर गरम पानी में पैर धोकर जूते फिर से पहनने लगी।

"बहुत गरम है। यहाँ का सूरज इतना तेज है। यह क्या है म्रापके हाथ में, तावीज है क्या?"

"नहीं, सिक्का।" जोमार्त ने म्रोत्नार से लायी यादगार की चीज बढ़ा- ते हुए कहा।

"क्या ग्राप मुद्राशास्त्री हैं? ग्राप पुराने सिक्के जमा करते हैं न? मैंने ठीक समझा?"

"मुझे पुरानी चीज़ें पसंद हैं।"

"हाँ, हाँ, समझ गयी। यमुना — समय है, ताज महल — प्रेम है स्रौर काली स्रांखोंवाली लड़की जो बचपन की साथी है," नैन्सी खिलखिला उठी। "चलिए, ताज महल को पास से देखें, उसके स्रलंकरण स्रौर ठंडी दीवारों पर हाथ फेरें, फिर उसे पार करके यमुना रूपी समय को देखेंगे।"

वे समाधि के पास खड़े थे। सामने से नदी बह रही थी। उसका पानी बेन्नावाज बह रहा था, इसलिए इस बात पर विश्वास ही नहीं आनता कि यह नदी तेज है। लगता था कि उसकी चाल रुक गयी हो मानो धूप ने उसे थका दिया हो, सूरज ने उसे कृतिम निद्रा में ला दिया हो और वह जमीन की बड़ी-सी दरार में ढले पारे की भाँति मौन पड़ी है। उसके किनारे कुछ पीले-लाल रंग के हैं, खाकी-काली स्तेपी और सूखी पग-डंडियों पर याती अनेले भटकते जा रहे थे। कहीं-कहीं टूटी-फूटी झोंपड़ियाँ

खड़ी, हैं श्रीर एक-दूसरे से काफ़ी फ़ासले पर भवनों या मंदिरों के खंडहरें दिखाई देते।

"यमुना क्यों सफ़ेद है?" नैन्सी ने पूछा।

जोमार्त ने कोई जवाब नहीं दिया। वह इस दृश्य में मग्न था। नदीं की तरफ़ से हवा का झोंका ग्राया ग्रौर तभी लहरों की धीमी सरसराहट सुनाई दी।

यहाँ की हर चीज श्रकबर मकबरा श्रौर सिकन्दरा के श्रास-पास के स्थानों की याद दिलाती थी। इमारतों की शांत, विशालकाय सुन्दरता, बाग़, तालाब, मैदान, झुलस रही दीवारें। सिकन्दरा की तरह यहाँ भी पानी की सरसराहट, मक़बरे की छाया श्रौर संगमरमर की नम बू दुखद इतिहास के पन्ने श्रौर उन मृत शहरों की याद दिलाती थीं जो श्रागरा के श्रास-पास स्थित है। उनमें महान भारत का दीर्घकालीन दुख श्रौर श्रल्पकालीन खुशी प्रतिबिम्बित हैं।

इसमें कोई म्राश्चर्य नहीं कि हर कलाप्रेमी की तरह युवा वास्तुकार की कल्पना में भी ये शहर सजीव हो उठते थे।

ज्यों-ज्यों जोमार्त स्तेपी, खंडहर श्रौर मकबरे, महल श्रौर झोंपड़ियों पर नजर डालता जाता, त्यों-त्यों वह सोच में डूब जाता। समय के बारे में, लोगों की नियति के बारे में, इस पृथ्वी पर जीवन के बारे में। सि-कन्दरा की संगमरमर की शीतल भूमिगत गुफाएँ, ताजमहल की कोमल रेखाएँ उसे इसलिए नहीं प्रभावित कर रही थीं कि उन का निर्माण बा-दशाहों ने करवाया था बल्कि इसलिए कि वे जनता — यानी श्रपने सृजनकर्त्ता की कहानी सुनाती थीं।

जोमार्त ने इन प्राचीन निर्जन भवनों को "मृत" कहना नहीं चाहा। ग्राज जब पर्यटन फ़र्म के प्रतिनिधि ने उससे पूछा कि क्या ग्राप मृत नगर जा रहे हैं? तो उसने उत्तर दिया: "मैं फ़तेहपुर-सीकरी, विजय के नगर जा रहा हूँ।" क्योंकि यह नगर ग्रभी तक जिंदा है। उसने ग्रपना दरवाजा सब लोगों के लिए, ग़रीबों ग्रीर ग्रमीरों के लिए खोल दिया ग्रीर चाहता है कि लोग उसका दुख समझें, उसके राज जानें, उसके इतिहास से ग्रव-गत हों ग्रीर ग्रतीत की वासदी न दोहरायें। इस ग्रथ में फ़तेहपुर के भवन ग्राज के भारत के उन ग्राबाद महलों से ज्यादा ज़िंदा है, जिनके मालिक उतनी ही सम्पत्ति प्राप्त करने की कल्पना करते हैं, जितनी ग्रकबर के

पास थी। वे ऐसे महलों में रहते हैं, जिनके पहरेदारों ने श्रपने हाथ में कुल्हाड़ों श्रीर नैजों की जगह बीसवीं सदी की बंदूकों ले लीं, जिनमें घोड़ों की जगह गैरजों में "फ़ोर्ड ", "केप्टन " श्रीर "एम्बेसडर " गाड़ियाँ खड़ी हैं।

दो सप्ताह पहले विदेशी ग्रितिथि के रूप में जोमार्त को एक ऐसे भवन को देखने की इजाजत मिल गयी। उसे इसके लिए फ़ीस देनी पड़ी। कुछ रुयये। मैसूर के महाराज ग्रपना शानदार महल दिखाने को सहमत हो गये।

प्रपने मित्रों के साथ जोमार्त ने एक ऐसे जगत में प्रवेश किया, जिसकी संपत्ति और धन का शब्दों में वर्णन करना ग्रसंभव है। ढले साफ़ सोने और चाँदी के बने मोटे-मोटे दरवाजों को वह मुश्किल से खोल पाया। उसने हाथी दाँतों से मीनाकारी किये गये हॉल, पत्तेदार सोने की बनी छतें, श्रनुपम डिजाइनों वाले कालीन बिछे फ़र्श, मोती से सजी ग्राराम कुर्सियाँ, सुनहरा तख़्त देखा। महाराज के युद्ध के समय और त्योहार के दिन काम ग्रानेवाले हाथी, उनके पहरेदार, देखा। दर्जनों हॉल, सैंकड़ों कमरे, भूखे सेवक और महल के पहरेदार, शानदार बाग, झीलें और तालाब। महल के तहख़ाने में कितना सोना और चांदी है! यह ख़ुद महाराज भी नहीं जानता। लेकिन फिर भी वह उसको बचाकर रखता है। हर सप्ताह उसकी जांच करता है, तहख़ाने में नयी लिफ्ट से उतरता है श्रीर ग्राधुनिकतम चिराग़ की रोशनी में ख़ज़ाने के ऊपर पड़ी धूल की तहें देखता है: कहीं उनपर किसी के हाथों के चिहुन तो नहीं?

मृत ख़जाना। मृत महल। उसके श्रन्दर श्राना मना है। यहाँ तक कि मेहमान भी पहरेदारों के साथ श्राता है।

जोमार्त को ख़ुद महाराज को देखने का मौक़ा नहीं मिला। इसकी ज़रू-रत भी क्या थी? नौकरों ने अपने मालिक की प्रशंसा करते हुए बताया कि अन्य शहरों में भी उनके राजा के अनेक भवन हैं और हरेक में महा-राज के पिता, दादा और स्वयं महाराज के काँसे के स्मारक बने हैं।

स्मारकों के इर्द-गिर्द भूखे-नंगे बच्चे घूम रहे थे।

मैसूर के महल में तो जोमार्त की एक ऐसे भूखे बूढ़े से भी मुलाक़ात हुई जो पहले महाराज के दादा, फिर उनके पिता की और अब उनकी सेवा में था। जोमार्त को हॉल दिखाकर उसने उसे अहाते तक पहुँचाया और फिर उसकी ग्रोर अपना हाथ फैला दिया। उसकी ग्रांखें जिनमें दासता की पोड़ा प्रतिबिंबित थी, दूसरी ग्रोर देख रही थीं। बूढ़े को ग्रपनी

बेसब्री पर शर्म ब्रा रही थी। लेकिन भूख के सामने शर्म की नहीं चलती। जोमार्त ने उसको अपने रुपये दे दिये। मगर उसी क्षण निकटवाले संगमरमर के स्तंभ के पीछे से भवन का संचालक ब्रा गया और ब्रिशिष्टतापूर्वक बूढ़े के हाथ से रुपये छीन लिये। जोमार्त ख़ुद को काबू में नहीं रख पाया: उसने संचालक से रुपये छीन दुबारा बूढ़े को थमा दिये। संचालक पीछे हट गया।

. "यह महाराज के बैंक के लिए है!" चिल्लाते हुए वह फिर बूढ़े की स्रोर बढ़ा।

"मैं महाराजों को भीख नहीं देता!"

श्रपनी नाक के स्रागे नाचते मुक्के को देखकर संचालक पीछे हट गया। इकट्ठा हुए नौकरों की श्राँखों में तनाव-सा जमा हुस्रा था।

नाजायज म्राचरण करके, मेहमानों के साधारण नियमों को तोड़कर जोमार्त प्रासाद से बाहर निकल म्राया भ्रौर भविष्य में कभी भारत के महाराजों, राजाम्रों भ्रौर शेखों के दरबार में कदमबोसी न करने की शपथ ली। म्राधा घंटे बाद वह बंगलोर में था, जहाँ के पेड़ों की टह-नियाँ गुलाब जैसे बड़े-बड़े लाल भ्रौर पीले रंग के फूलों से लदी थीं, जो सुनहरी श्रौर भ्रग्निमय लगती थीं। मैसूर से बंगलोर तक का रास्ता धान के ऐसे सघन खेतों के बीच से जाता है कि कोई ऐसी जमीन पर भूखा होने की कल्पना तक नहीं कर सकता।

भारत के प्राचीन मार्गों, उसकी नयी सड़कों पर बहुत कुछ देखा जा सकता है। भारतवासी अपने स्मारक सुरक्षित रखते हैं, जो कुछ उच्चतम है उसका मूल्यांकन और क़दर कर सकते हैं। ख़ूबसूरती के प्रति उनमें जागरूकता और सहृदयता है, वे उदार, गौरवपूर्ण, ग़रीब और अमीर हैं। ज़मीन धनी है पर लोग ग़रीब। हो सकता है, भारत के सम्बन्ध में आदिम काल से जिन चमत्कारों की चर्चा की जाती रही है, उनका रहस्य भी इसी विरोधाभास में है।

पुराना मार्ग काले कमरबंद की भाँति पृथ्वीतल पर फैला हुम्रा है। म्रब शाम के धुँधलेपन में वह कारों की हेड-लाइट में चमक रहा है मानो उसकी पुताई काले रोग़न से की गयी हो।

शायद यह मार्ग मुहम्मद के शासन काल में बहायी गयी ख़ून की निदयों के सूख जाने से काला पड़ गया हो, जिसने स्रपना नाम जहाँगीर, यानी विश्व विजेता रखा था।

मरते समय अनुबर ने उसी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया क्यों-कि वही उसका एकमात्र जीवित पुत्र था।

शायद ही कभी जहाँगीर को नशे के बिना होश में देखा जाता हो। उसकी कूरता की कोई सीमा नहीं थी। रात के नंगे नाचों में सिर्फ़ वही आदमी शराब पीने से इंकार कर सकता था जो मुबह मृत्यु का वरण करने को तैयार हो। उसके विशाल हरमों में राजकुमारियों के साथ वेश्याएँ भी थीं। महान वजीरों श्रौर शाह के सेनापितयों की बेटियों को भी हरम में रहना पड़ता था। जब सेना के मुख्य सेनापित महाबतखाँ ने गुप्त रूप से अपनी इकलौती बेटी की शादी करवा दी, तािक उसे शाही जुल्म से बचाया जा सके, तो मुखबिरों ने इसकी ख़बर जहाँगीर को दे दी।

कोधित शाह ने दूल्हे को नंगा करके काँटों से पीटने श्रौर उसकी सारी संपत्ति छीन श्रावारे की तरह भगा देने का श्रादेश दिया।

शाह की निर्ममता का शब्दों में वर्णन करना मुश्किल है। किव चुप थे। इतिहासकार जहाँगीर की महानता ही के बारे में, उसकी धार्मिक सहिष्णुता के बारे में लिखते थे, उसकी धर्मपरायणता की प्रशंसा करते थे। लेकिन वह श्रपने पुत्त हस्रोव की पुनीत भावना , उसके प्रेम पर भी दया नहीं रख पाया। जिस युवा राजकुमारी से हस्रोव को प्रेम हुग्ना, वह उसके पिता को उपहारस्वरूप मिली दासी सिद्ध हुई। तब बेटे ने ग्रपने पिता का प्रतिरोध किया।

मगर इस बार भी ऋरता की विजय हुई।

हस्रोव के ७०० पक्षपाती लाहोर की स्रोर ले जानेवाले पथ श्रौर उस मार्ग के किनारे, जिससे श्रव जोमार्त फ़तेहपुर से वापस जा रहा था, खूँ-टों पर चढ़ा दिये गये थे। श्रौर युवा हस्रोव को जंजीरों से जकड़कर, हा-थी पर बैठाया गया श्रौर खूँटों पर चढ़ाये लोगों के सामने से गुजारा गया।

कहते हैं, वह लोगों की इन चिल्लाहटों से बहरा हो गया, सदमें से उसके बाल पक गये, लगातार श्रांसू बहने से वह श्रंधा हो गया। श्रपने पिता के प्रति उसके मन में हमेशा के लिए नफ़रत पैदा हो गयी। काल कोठरी में ही उसने श्रपने प्राण तोड़ दिये।

सिर्फ़ ख़ूबसूरत फ़ारसी महिला नूरजहाँ थोड़े समय के लिए जहाँगीर को ग्रपने क़ाबू में ले सकी। नूरजहाँ का पिता देश का प्रधान वज़ीर बन गया। नूरजहाँ को क्रूरता व मृत्युदंड से घृणा थी ग्रौर वह जहाँगीर में ग्रपने दूसरे बेटे शाहजहाँ के प्रति प्रेम पैदा करने में सफल हुई। स्वयं नूरजहाँ उत्तराधिकारी के पालन में लग गयी। वह उसमें कला के प्रति प्रेम ग्रौर हत्या के प्रति घृणा उत्पन्न करने की कोशिश करती थी। शायद इसी लिए जहाँगीर की मृत्यु के बाद तख़्त पर बैठने के बावजूद शाहजहाँ ग्रपनी पालनकर्वी का बड़ा ग्रादर करता रहा, हालाँकि उसने पहले के लाड़-प्यार का त्यागकर कपट का पथ ग्रपनाकर युवा बादशाह को मार डालने ग्रौर देश की एक मान्न मिलका बनने का प्रयत्न किया था। षडयंत्र का पर्वाफ़ाश हो गया लेकिन उसके दोषियों को कोई सजा नहीं दी गयी। शाहजहाँ ने ग्रपनी भूतपूर्व पालनकर्वी से बदला नहीं लेना चाहा। वह पहले की तरह बादशाह के दरबार में रहती थी, उसकी बड़ी इज्जत की जाती, उसपर बड़ा ध्यान दिया जाता था। ग्रौर वह १६ सालों तक देखती रही, कैसे शाहजहाँ मुग़ल बादशाहों के ग्रधिकार क्षेत्रवाले उत्तरी भारत में महलों, समाधियों ग्रौर मस्जिदों का निर्माण करवा रहा था।

शाहजहाँ का शासन काल भारत में मुसलमानों की कला श्रौर स्थापत्य का स्वर्ण युग था। ताजमहल उसके कार्यों का चरम बिंदु सिद्ध हुग्रा।

शाहजहाँ के जीवनकाल में ही ताजमहल को ''संगमरमर में साकार कल्पना ''कहा गया था।

ताज महल को खड़ा करके शाहजहाँ ने उस मुहब्बत का गुणगान किया जिसको उसके पिता ने पददलित भीर भ्रानादत किया था।

शाहजहाँ के मन में खुसरो का प्यार जाग उठा स्रौर वह सफ़ेद ताज-महल में मूर्तिमान हुस्रा। स्राजकल वह लोग भी जो मुग़ल शासकों के नाम भूल चुके हैं, जिन्हें फ़तेहपुर स्रौर सिकंदरा के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, वे भी ताजमहल के बारे में स्रचंभे के साथ बोलते हैं, उसके बारे में स्रमर प्रेम के प्रतीक के रूप में गीत स्रौर कथाएँ रचते हैं। पृथ्वी के कोने-कोने से लोग उसका दर्शन करने स्राते हैं।

\* \* \*

... "कैंप्टन " तीत्र गित से चला जा रहा है। स्तेपी में रात स्रायी है। नैन्सी मौन है। ड्राइवर गुनगुना रहा है। वह इस रास्ते को बचपन से जानता है, उसका स्रादी हो चुका है। उसे वह प्रिय स्रागरा स्रौर भा- रत माता की तरह पसन्द करता है। उसे इसके इतिहास पर गर्व है जैसा कि हर श्रादमी को श्रपनी मातृभूमि के इतिहास पर गर्व होता है। अचानक वह चुप हो गया। कार की हेड-लाइट की रोशनी में सड़क के किनारे पत्थर जैसी कोई काली चीज उसे दिखाई दी। यह वही भूखा साधु था, जिसे उन्होंने ग्राज दिन में फ़तेहपुर जाते समय देखा था। ग्रब भी वह पहले की मुद्रा में बैठा था।

"उसकी म्रांखें चमक रही हैं। बड़ा भयंकर है। तभी से म्रपनी जगह से उठा भी नहीं?" नैन्सी ने धीमी म्रावाज़ में पूछा।

"वह प्रतीक्षा कर रहा है, मिस," ड्राइवर ने धीरे से कहा। "वह भूखा है। कोई खाने को कुछ दे, इसी का इंतजार कर रहा है वह। खाना खाकर फिर बनारस की ग्रोर ग्रागे बढ़ेगा।"

"माय गाँड!" नैन्सी फुसफुसायी। "कब पहुँचेंगे हम? कल ही पैरिस रवाना होऊँगी। उधर मेरे पिता के एक परिचित रहते हैं। उनका नगर में एक भवन और जंगल में दूसरा भवन है। गरमी, ग़रीबों और इन खंडहरों से वहाँ आराम पाया जा सकता है। अगर अच्छा लगा तो वहाँ चार-छह महीने रहुँगी।"

"जल्दी ही पहुँच जायेंगे, मिस। स्रागरा तक बस कुछ ही मील बाक़ी हैं। देखिये, सामने रोशनी दिखाई दे रही है। चाँद भी ऊपर चढ़ने लगा है," ड्राइवर संयम से बोला।

क्रोध के मारे उसकी भौंहें चढ़ गयीं लेकिन ग्रच्छे मेजबान की भाँति वह ग्रपनी युवा मेहमान की ग्रशिष्टता पर ध्यान न देने की कोशिश कर रहा है।

अचानक भेड़ों का रेवड़ सामने आ गया। चारों तरफ़ धूल ही धूल थी। ड्राइवर ने गित कम कर दी और हॉर्न बजाया। मगर भेड़ें रास्ते से न हटीं, एक-दूसरे से लिपटकर वे हेड-लाइट के सामने इधर-उधर कर रही थीं। उनका मिमियाना कार के भोंपू की आवाज को दबा देता था।

अधनंगा लड़का जानवरों को रास्ते से हटाने की जी-जान से कोशिश कर रहा था, धूप से स्याह पड़े मुँह श्रौर लंबे बालोंवाला बूढ़। हाथ जोड़े ड्राइवर श्रौर गोरे साहबों से विलंब के लिए माफ़ी माँग रहा था। श्राख़िर किसी तरह रेवड़ को रास्ते से हटा दिया गया। धूल उड़नी बन्द हो गयी। श्रागरा की बत्तियाँ बहुत क़रीब नजर श्राने लगी थीं। "चौदनी मैं फ़तेहपुर जादू के नगर-सा लगता है। श्रीर ताजमहल बहुत ख़ूबसूरत है। क्या श्राप ताजमहल को चौद की रोशनी में देखना चाहते हैं?" ड्राइवर ने प्रश्न किया। "श्रापके पास समय है। श्रगर श्राप थके नहीं तो हम बहुत जल्दी देख लेंगे। ठीक दस बजे होटल पहुँचेंगे।"

नैन्सी ने जोमार्त पर दृष्टि डाली।

"नहीं, सीधे होटल जायेंगे," जोमार्त ने जवाब दिया।

नैन्सी ने अप्रसंतुष्ट होकर मुँह फेर लिया। कल शाम "लॉरेंस" होटल के बाग़ में तालाब के पास हुई बातचीत के बाद उसने ऐसा ही किया था। कल दोपहर के भोजन के बाद उन्होंने नहाने का निश्चय किया था। तालाब के पास नैन्सी "टाइम्स ग्रॉफ़ इंडिया" का नया ग्रंक खोल पढ़ने लगी।

"ग्रोह, देखिये, इसमें मरिना ग्रोस्वाल्ड की कहानी छपी है। देखा है?"

समाचार-पत्न के पृष्ठ की ग्राड़ से युवा महिला देख रही थी।

"इसमें भ्रापके भूतपूर्व राष्ट्रपति के बारे में कुछ लिखा है?" जोमार्त ने यंत्रवत पूछा।

"उसने अपने भूतपूर्व पित श्रोस्वाल्ड ली के बारे में भी श्रौर हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपित के बारे में भी कुछ नहीं लिखा। रूस के बारे में कुछ भी नहीं है। कितना लिखा भी जा सकता है केनेडी के बारे में? वह श्रच्छा पित ढ़ँढ़ रही है।"

"मगर ली और केनेडी ग्रापके समाज के सदस्य थे, फिर भी राष्ट्र-पित की हत्या के कारण ग्रस्पष्ट हैं। या ग्रापको इसके सारे ब्योरे मालुम हैं?"

"सो कैसे?" नैन्सी दिखावे के लिए हँस पड़ी और पोशाक उतारने लगी। "वह हमारे मंडल का भ्रादमी नहीं। ग्रगर जेक्लीन न होती तो उसे उच्चतम वर्ग में भ्राने का भ्रवसर न मिलता।"

"वह तो लखपती है।" ओमार्त ने स्नाश्चर्य प्रकट किया।

"वह शुद्ध ग्रमरीकत नहीं थे।" नैन्सी ने झुँझलाकर कहा। "उसके दादा कहीं से ग्राकर ग्रमरीका में बसे थे। संक्षेप में, वह ऊँचे प्रशासकीय पदों के योग्य नहीं। वह शुद्ध ग्रमरीकन नहीं था।"

"तो भ्रापके पूर्वज बाहर से नहीं भ्राये थे क्या? वैसे तो रेड इंडियन ही भ्रमरीका के मूल निवासी या जैसा भ्राप कहती हैं, शुद्ध श्रमरी-कावासी हैं। ठीक है न?"

लड़की के गाल कोध्रसे लाल हो उठे।

गर्व के साथ वह बोली: "हम वाइकिंग में से हैं। रेड इंडियन ग्रौर भारतवासी एक ही हैं। यहाँ सड़कों के किनारे-किनारे इनको काफ़ी संख्या में देखा ग्रापने। वे प्रकृति से ही ग्रयोग्य हैं।"

"प्रकृति से ग्रयोग्य! इसके बारे में मैं सुन चुका हूँ। श्रौर श्रफ़सोस है कि यह बात मैंने श्राप ही जैसी एक युवा ग्रौर धनी भारतीय लड़की के मुँह से भी सुनी थी। वह उस समाचार-पत्न की कर्मचारी है जो इस समय श्राप पढ़ रही हैं," जोमार्त ने गर्मजोशी के साथ कहा।

"मैंने उन्हों से इस जाति की म्रयोग्यता के बारे में सुना है। मैं ख़ुद ग़लती कर सकती हूँ लेकिन वें तो म्रपनी बातों को प्रमाणित कर सकते हैं। म्रापकी इसपर क्या राय है?"

जोमार्त को मद्रास की पत्नकार के जवाब में कहे गये शब्द दोहराने की इच्छा नहीं हुई। उस समय भारतीय साहित्य के बारे में बात चली थी। रंगारंग साड़ी पहने हिंदुस्तानी कन्या कम प्रभाव के समाचार पत्नों के अपने सहकर्मियों की उपस्थिति में प्रेस सम्मेलन में एक घंटे तक तीन सोवियत लोगों पर आक्रमण करती रही:

"भारतवासी प्रकृति से श्रयोग्य होते हैं। मैं सोचती हूँ कि यहाँ महान साहित्य की रचना कभी नहीं की गयी थी श्रौर कभी होगी भी नहीं। इसका उल्लेख मैं कर रही हूँ, यहाँ की रहनेवाली। श्रौर ग्राप भारतीय साहित्य की परंपराग्रों श्रौर महानता का वर्णन कर रहे हैं। इस का मतलब यह कि श्राप हमसे छेड़-छाड कर रहे हैं।

क्यों यह छेड़-छाड़ ही तो है," वह बोली ग्रौर उसके सहकर्मी चुपचाप बैठे रहे।

जोमार्त ने "महाभारत" से उद्धरण पेश किये, गाँधी ग्रौर नेहरू, वल्लतोल ग्रौर टैगोर, प्रेमचंद ग्रौर नारायण का जिक किया। स्वयं बोल रहा था ग्रौर दुख के साथ सोच रहा था: क्यों इस देवी के पास बैठे नौजवान उसे ग्रपनी जनता ग्रौर संस्कृति को ग्रपमानित करने दे रहे हैं? यह क्या है? यहां के लोगों के मन में गहरे पैठे "ग्रहिंसा" के दार्शनिक

सिद्धांत का फल है या स्थानीय थैलीशाहों के प्रेस प्रतिनिधि का भय है? या तो काम से महरूम होने के डर के मारे वे चुप हैं? या तो यह उप-निवेशवादी शासन का फल है या विदेशी मेहमानों के रूप में जोमार्त और उसके सहकर्मियों की सरल और अनबुझ परीक्षा है?

इतने में भारतीय नौजवानों की आँखें चमक उठीं, मुँह पर खुशी की झलक आयी, वे जोमार्त की ओर बढ़े, सिर हिलाने और मुस्कराने लगे। इस प्रकार वे अतिथि से अपनी पूरी सहमतता व्यक्त कर रहे थे।

युवा पत्नकार स्रमीर बाप की बेटी थी, वह स्रमरीका में रहती स्रौर पढ़ती थी। वैसे उसमें स्रौर नैन्सी में कोई फ़र्क नहीं। तो इस तुनुकिम-जाज स्रमरीकन के लिए स्रपनी बात दोहराने की क्या जरूरत है?

"श्राप मौन हैं... मतलब श्राप मुझसे सहमत हैं," नैन्सी समा-चार-पत्न को एक श्रोर फेंक, संगमरमर की सीढ़ी पर जोर लगाकर तालाब में कुद पड़ी।

उसका लचकदार शरीर साफ़ नीले श्रासमानी पानी में मानो फ़िसल पड़ा। जोमार्त भी उसके पीछे पानी में कूद गया। जब वह ऊपर निकला, नैन्सी छोटे बच्चे की तरह चिल्लाते हुए दोनों हाथों से उसपर पानी के छींटे फेंकने लगी। तंग संगमरमर के किनारों पर पानी की धाराएँ बह चलीं।

"भ्राप हार गये," लड़की ने हँसते हुए कहा।

"म्रापकी जीत का प्रमाण क्या है, नैन्सी?"

"ग्राप मुझे ग्रपनी बात का विश्वास न दिला सके।"

"नहीं, यह छोटी परी का आमोद-प्रमोद नहीं। उसे अपनी बात पर पूरा विश्वास है," जोमार्त ने सोचा।

"लेकिन आपने मेरी बात आख़िर तक सुनी नहीं," जोमार्त ने उत्तर देने का निश्चय किया। "मेरे एक दोस्त, बम्बई के भारतीय नौजवान ने जो पेशे से मनोवैज्ञानिक हैं और जिन्होंने नगर की याता के समय मेरा साथ दिया था, एक बार कहा था कि अमरीका और यूरोप में अमाजोन्का के रेड-इंडियन लोगों और यहाँ के जंगलों में रहनेवाले कबीलों और आम तौर से यहाँ के लोगों की प्राकृतिक अयोग्यता के बारे में बहुत लिखा जाता है। अपने विचारों को वे अलग-अलग तथ्यों के आधार पर प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं। खास तौर से वे कलकत्ता के भूखे रिक्शावाले और स्वीडेन के किसान को लेते हैं। दोनों की जानकारी की तुलना करते हैं।

के किन इस प्रकार तुलना करना कहाँ तक ठीक है? दो भ्रलग-भ्रलग परि-वार के दो छोटे बच्चों को लें जो एक ही तबक़े के हों, उदाहरण के लिए श्राप के तबक़े के। ग्रगर एक को ठीक से पढ़ने ग्रौर विकसित होने की संभावना दें ग्रौर दूसरे का लक्ष्य रोटी का एक टुकड़ा प्राप्त करना होगा, तो निश्चय ही इन दोनों की जानकारी एक समान नहीं होगी।

"इस प्रकार की तुलना कूरता है। श्रौर ऐसे तथ्यों के श्राधार पर मानव की बौद्धिक योग्यताश्रों, उसकी प्राकृतक श्रक्षमता का विचार करना बर्बरता है जो सबसे पहले स्वयं इन सिद्धांतकारों की श्रयोग्यता का प्रमाण है।"

"ग्रापका मतलब मैं . . . " नैन्सी का रंग पीला पड़ गया था।

"मैंने भ्रापके बारे में कुछ भी नहीं कहा। लेकिन मैं जानता हूँ कि भ्राप इसका भ्रमुभव भी नहीं कर सकतीं कि भूख क्या चीज होती है।"

"सभी को खिलाया नहीं जा सकता," चिड़चिड़ेपन से नैन्सी ने फिर ग्रपना तिकया कलाम दोहरा दिया जिसे जोमार्त पहले भी कई बार सुन चुका था। "ग्रापने मेरा मूड ख़राब कर दिया।"

तालाब के पास होटल के नौकर ने आकर पूछा:

"साहब कोका-कोला या व्हिस्की नहीं चाहते?"

तालाब से निकलकर नैन्सी बोली: "एक पेग व्हिस्की।"

कपड़े पहने बिना वे म्राराम कुरसी पर बैठ गये, जिनके ऊपर खास प्रकार की, दिन में रोशनी देनेवाली बित्तयाँ रखी गयी थीं। कहीं से सं-गीत की लहरें म्रा रही थीं। बाग़ की म्रोर से सुहावनी नरम हवा चल रही थी।

नैन्सी ने शांतिपूर्ण ढँग से कहा:

"मान लें कि स्राज हममें से कोई नहीं जीता।"

"ग्रौर कोई नहीं हारा," जोमार्त ने मिलाया।

"लेकिन आपको तो औरतों पर ध्यान देना आता ही नहीं," नैन्सी मुस्करायी। "आइये पी लें।"

"किस चीज के लिए टोस्ट उठायेंगे?" जोमार्त ने उसी अन्दाज में पूछा।

"ग्राप ही बताइये।"

"ग्राइये एकता के पर्व के लिए पीएँ। यह पर्व कुछ ही दिनों में पहली मई को मनाया जायेगा," जोमार्त ने जाम उठाया।

"एकता, एकता! सर्वत्न चिल्लाते हैं: एकता! इसी एकता के हेतु लोग काम छोड़ते हैं, ग्रधिक पैसे की माँग करते हैं, उनको ग्रधिकाधिक पैसे की ज़रूरत है," नैन्सी ने गर्मजोशी के साथ कहा। "देखिये न, वे कहते हैं कि उनको कम पैसे मिलते हैं ग्रौर ख़ुद मेरे पिता जी से भी ज्या-दा कमाते हैं।" ग्रौर नैन्सी ग्रचानक चुप हो जोमार्त की ग्रोर सीधी नजरों से घरने लगी।

"म्रो, यह बात है, इस परी के नाख़ून भी तो हैं," जोमार्त ने मन में सोचा।

"ग्रौर ग्राप कहाँ से ग्राये हैं? ग्राप कम्युनिस्ट हैं?" नैन्सी ने ग्रपनी नजर हटाये बिना सावधानी के साथ पूछा।

"ग्रीप सच्चाई के क़रीब हैं," जोमार्त मुस्कराया। "इस प्रकार मज-दूर ग्रापके पिता से ज्यादा कमाते हैं? ग्रापने तो कहा था कि लखपती कैनेडी भी ग्रापके पिता जी के नीचे हैं। तो वह कौन हैं?"

"मैंने कहा न श्रापको स्टाडुर्ट। श्रमरीका का इस्पात उद्योग उनके हा-थों में है। श्रौर श्राप सचमुच रूस से श्राये कम्युनिस्ट हैं?" श्राक्ष्चर्य के साथ नैन्सी ने पूछा।

वह तंग तैराकी की पोशाक पहने, जोमार्त के सामने पैर फैलाये खड़ी थी।

"ग्रो, तो ग्राप ग्ररबपित की बेटी हैं," ग्राश्चर्य भरी हादिर्कता के साथ जोमार्त बोला: "मैं सोवियत संघ से ग्राया हूँ। वहाँ के एक जनतंत्र कजाखस्तान से।"

"पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने सोचा था कि आप इंडोनेशिया के हैं।" नैन्सी फिर ब्राराम कुरसी में बैठ गयी। "मैं जीते-जागते कम्युनिस्ट, श्राम तौर पर रूस के ब्रादमी को पहली बार देख रही हूँ। तो क्या उधर ब्राप-का सब कुछ सामाजिक है?" नैन्सी फिर सादी, ब्राश्चर्यचिकत ग्रौर थोड़ी नखरेबाज लड़की दीख रही थी।

"हाँ, सामाजिक है।"

<sup>&</sup>quot;रेस्तराँ भी?"

<sup>&</sup>quot;हाँ, रेस्तराँ भी।"

"रेस्तराँ?.." ग्रचंभे के साथ नैन्सी ने फिर पूछा।

"रेस्तराँ भी," जोमार्त ने हँसी मुश्किल से दबाते हुए कहा।

"यहाँ भी स्राप सामाजिक फंड के खर्चे पर स्राये हैं क्या?

"म्रापने ठीक कहा। यहाँ मैं खास मिशन पर म्राया हूँ। वैसे तो मैं म्रकसर भ्रपने खर्च पर, पर्यटक के रूप में यात्रा करता हैं।"

"हो सकता है, बहुत-सी ऐसी चीज़ें हों जिन्हें मैं समझ नहीं पाती हूँ," नैन्सी भ्रपने कपड़े पहनते हुए बड़बड़ायी।

अगले दिन दोपहर के बाद जब जोमार्त फतेहपुर जानेवाला ही था, वह चुपचाप कार के निकट ब्रायी, फिर नमस्कार कहकर उसके पास बैठ गयी।

फ़तेहपुर जाते समय भी, उधर से वापस लौटते समय भी उन्होंने तालाब के पास हुई बहस की दुबारा कोई चर्चा नहीं की और अभी, जब उनकी नजरें मिलीं, जोमार्त समझ गया, वह अब भी कल की शाम के बारे में सोच रही है।

"कल मैं वापस जा रही हूँ," नैन्सी ने किसी सोच में पड़कर कहा। "लगता है, मैं फ़तेहपुर ग्रौर तालाब के पास की कल की बातचीत को नहीं भूल पाऊँगी।"

"हमारा नगर खूबसूरत है पर बहुत पुराना," ड्राइवर ने बात शुरू की। "लेकिन अब वह धीरे-धीरे नवीन बनता जा रहा है। यहाँ नये राष्ट्रीय होटल भी हैं, फिलिंग स्टेशन भी। अब हम प्राचीन बाग़ के पास से गुजर रहे हैं। अभी हाल ही में मैं दिल्ली के एक ब्राह्मण को वहाँ ले गया था। बहुत नेक आदमी था। बातें करना, मजाक उड़ाना पसंद करता था वह। उसका नाम भी मेरी तरह वर्मा था।"

"ग्राप शायद पंजाबी हैं?" जोमार्त ने पूछा।

"हाँ, हम पंजाबी हैं," ड्राइवर ने उत्तर दिया। "नेक ब्राह्मण ने मुझे बताया था कि जब भगवान ग्रभी एकदम नौजवान ही था, लोगों को पैदा करना उसके लिए बहुत कैठिन हो गया था। उसने चूल्हे खड़े किये और सफ़ेद मिट्टी से मानव की शक्लें बनायीं। मगर उसे यह मालूम नहीं था कि इन शक्लों को कितनी देर तक चूल्हें में रखना चाहिए ताकि वे जी उठें। पहली शक्ल को रखते ही फ़ौरन निकाल लिया। उसे शक्ल के जल जाने का डर था। और जल्दी निकालने से वह शक्ल बिलकुल पीली

निकली। इस प्रकार पहला ग्रादमी गोरा बन गया। दूसरी शक्ल रख दी चूल्हे में। बहुत देर तक बैठा रहा। जब निकाला, देखा, बिलकुल काली पड़ गयी थी। युवा भगवान ने देर तक शक्ल चूल्हे में रख दी थी। समय पर नहीं निकाला था। लेकिन तीसरी शक्ल उसने ठीक समय पर निकाली, इस लिए वह ख़ूबसूरत बन गयी थी। वह साँवले रंग की थी, ग्राँखें ख़ुशमिजाज थीं। ब्राह्मण ने बताया कि हम भारतवासी, फ़ारसी लोग ग्रौर लंकावासी इसी तीसरे मानव से उत्पन्न हुए।"

"इसका मतंलब यह है कि हम सब एक ही चूल्हे के बने हैं," नैन्सी खिलखिला उठी।

"हम महात्मा गांधी सड़क पर जा रहे हैं। आगे कोने के पीछे मस्जिद है," ड्राइवर ने आगे कहा। "मगर उसमें रोशनी बहुत कम है।" कार होटल के निकट पहुँचती जा रही थी।

"पता नहीं, ब्राहम्ण की बात सही है या नहीं लेकिन सचमुच ग्रापके भगवान बहुत हैं। बुद्ध, शिव, सरस्वती, बंदरों का ग्रलग भगवान, गायों का भगवान, सौदागरों का भगवान ग्रादि..." नैन्सी ने कहा। "मेरे ख्याल में एक हो तो बेहतर होता। मुझे सिर्फ़ सुंदरता ग्रौर ज्ञान की प्रतीक सरस्वती ही पसंद है। श्रौर श्रापको?" नैन्सी ने जोमार्त से पूछा।

"देखिए म्रास-पास के घर कितने पुराने हैं," शिष्टता के साथ ड्राइवर बोला। "म्रागरा दिल्ली जैसा बड़ा नहीं है, चंडीगढ़ जैसा नया भी नहीं है, यह बहुत पुराना है। इतना पुराना कि कोई इसकी स्थापना का समय तक नहीं जानता।"

उन्होंने होटल के म्रहाते में प्रवेश किया। पगडंडी की दोनों म्रोर फूल हैं। खुले बरामदे के किनारे-किनारे ताँबे के बने बड़े-बड़े देगों में भी जो प्राचीन भारतीय शैली में म्रलंकृत थे, फूल उगाये गये थे। उनके पास ही हरी घास का मैदान था, म्रागे बाग मौर फिर तालाब स्थित था। बरामदे में मेजों लगी थीं जिनके ऊपर काग्रज की लालटेनें लटक रही थीं। स्थानीय पदाधिकारी, रईस, व्यापारी म्रौर पर्यटक कॉफ़ी, सोडा वाटर के साथ व्हिस्की, रम, जिन, बियर म्रौर कोका-कोला पी रहे थे। पेड़ों की छाया में तरह-तरह की कारें खड़ी थीं। मेजों के पास बैठे लोग भिन्न भाषाम्रों में बोल रहे थे म्रौर भारतीय संगीत के साथ-साथ यूरोपीय संगीत भी गूँज रहा था। मेजों के बीचोंबीच इधर-उधर चलनेवाले नौकर

राजाओं के से कपड़े पहने थे। फ़र्क यह था कि सोने के चौड़े कमरबंद की जगह उनकी कमर पर पुरानी पेटियाँ कसी थीं, सफ़ेद कश्मीरी कपड़ों से बनी जरीदार पगड़ी की जगह, उनके सिर पर कलफ़ लगी साधारण जाली की पगड़ी बँधी थी। संक्षेप में, ये थे नंगे पैरवाले, दस्तकारी के कुरते पहने हुए "राजा," जो रेस्तराँ के आगंतुकों और होटल में रहनेवालों की भीख पर जीवन व्यतीत करते थे।

पगडंडी पर चलते हुए जोमार्त सोच रहा था: यह सारा तमाशा किस लिए है? स्रनोखेपन के लिए क्या? या स्रतीत की स्रालोचना के लिए? मगर राजास्रों स्रौर शेख़ों के पास स्रब भी बड़ी संपत्ति है स्रौर उनको काफ़ी स्रधिकार भी प्राप्त हैं। सिर्फ़ नेहरू जी ने ही उनका जोश थोड़ा दबा दिया। उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए स्रावश्यक सैनिकों को छोड़कर, बाक़ी सेना छीन ली स्रौर उनकी भूमि का एक हिस्सा भी छीन लिया था। उन्होंने भिलाई स्रौर भाखड़ा-नंगल का निर्माण करवाया। प्रचंड कोर्ब्यूज्य ने उनकी कार्रवाइयों से मंत्रमुग्ध होकर बूढ़े नेहरू जी की सहायता करते हुए, भारत के लिए चंडीगढ़ नगर की स्थापना की।

वर्मा और नैन्सी से विदा लेकर जोमार्त ने बाग्न की सैर करने और कल की यात्रा पर गौर कर लेने का निश्चय किया था। अभी उसे स्था-नीय क़िले — मुग़ल बादशाहों के क़िले में भी जाना था। वह यह भी जान-ना चाहता था कि यहाँ मुग़ल कला का कोई संग्रहालय है या नहीं? चूँकि इन दिनों मुग़ल शासन काल के इतिहास में उसकी दिलचस्पी और बढ़ गयी थी।

बाग शांत था। पेड़ों की छायाएँ घास पर पड़ रही थीं। वे दाग की याद दिलाती थीं। कहीं से पानी का कल-कल सुनाई दे रहा था, जैसे कि ताज महल में हुआ था। दीवार के पीछे से कुल्हाड़े या हथौड़े की ठन-ठनाहट सुनाई दी। उसने उसे फ़तेहपुर में अज्ञात चिड़िया की अमंगल तालबद्ध रूप से गूँजनेवाली चिल्लाहट की याद दिलायी।

होटल का नौकर उसके पास म्राहिस्ता-म्राहिस्ता म्राया म्रौर दिल्ली से मिला पैकेट थमा गया।

"इसमें कल के भाषण के बारे वक्त श्रौर स्थान की सूचना दी गयी होगी", जोमार्त ने सोचा श्रौर चिट्ठी जेब में डाल ली।

वह एक बड़े से चनार के नीचे खड़ा था और घास पर छायाओं की

चाल देख रहा था। नरम हवा उसके मुँह को छू गयी श्रौर उसे लगा कि फिर उसने फ़तेहपुर की वर्षों के दौरान हवा के प्रभाव से खुरदरा हो गयी दीवारों को महसूस किया हो। रास्ते भर में उसे पहियों की सरसराहट, इंजन की गड़गड़ाहट, भेड़ों के मिमियाने, ड्राइवर की बातों श्रौर संगीत की लहरों के साथ-साथ सीकरी की चकरा देनेवाली हँसी भी सुनाई देती रही थी।

सीकरी उसके सामने कभी फ़तेहपुर की दीवारों के पास नज़र आये बूढ़ें की शक्ल में और कभी सड़क के किनारे पर काले पत्थर के टुकड़ें की याद दिलानेवाले साधु के रूप में और कभी कुएँ के पास खड़ें कुली के रूप में आता था जिसपर राख लगी हुई थी।

ग्रगर सीकरी वास्तव में जिन्दा हो तो क्या? ग्रब वह रात की ख़ा-मोशी में झुककर कहीं रेंग रहा होगा या तो पुरानी सुनसान सड़कों के चौ-राहे में बैठा होगा। उसकी सूख गयी छाती में पहले की तरह ग्रब भी निन्दात्मक हँसी गूँज रही होगी। वह हँसता है चूँकि वह नेकी की जीत पर विश्वास करता है, वह हँसता है सूर्योदय का स्वागत करते हुए ग्रौर सूर्यास्त से विदा लेते हुए। वह हँस-हँसकर थक गया लेकिन वह मर नहीं सकता, चूँकि बुराई ग्रब भी मौजूद है। जिंदगी में नेकी जितनी श्रधिक बढ़ती है, उसका दिल उतना ही ज्यादा कमजोर होता जाता है।

पहले सीकरी ने पूर्वजों श्रौर श्रकबर की हँसी उड़ायी थी, श्रब वह हमारी पीढ़ी, ख़ास तौर से जोमार्त पर, इतिहास को समझने की उसकी कोशिशों पर हँस रहा होगा। वह लोगों की कूरता श्रौर घमंड पर हँस रहा है, जिनसे हर क़दम पर भिड़न्त होती है।

नैन्सी ऊँचे हल्कों से अपने ताल्लुकात की बड़ी सावधानी से रक्षा कर-ती है, ड्राइवर वर्मा को इस कथा पर विश्वास करना अच्छा लगता है कि उसकी जाति अन्य जातियों से श्रेष्ठ है। जोमार्त ने भी मध्य एशिया की प्राचीन सभ्यता पर भाषण देते हुए जिसके बाद भाषा पर बहस हुई, इस बात को प्रमाणित करने की कोशिश की कि दर्शन एवं विज्ञान के बीज बोने-वाले उसके पूर्वज, उसकी मातृभूमि के बेटे थे। क्या सब लोगों में एक समान घमंड होता है?

जोमार्त बेंच पर बैठा, यंत्रवत स्रोतार के सिक्के को चाकू से साफ़ कर-ने लगा। फिर हलके से उसे एक जगह से काट डाला। जंग के नीचे से चाँदी चमक उठी। जोमार्त ने सोचाः बहुत पुराना है, हो सकता है यह अनुपम हो। इसकी ढलाई भ्रोतार में चाँदी के संकट काल से पूर्व कहीं नौवीं या दसवीं सदी में की गयी होगी। यह भ्रनुमान भी लगाया जा सकता है कि वह संकट काल में किसी भ्रौर देश, किसी भ्रौर राज्य से लाया गया हो। चाहे जो भी हो, सिक्का पुराना है, उसपर कुछ लिखा हुआ होगा, या कोई चिहुन तो होना ही चाहिए।

वह उसके ऊपरी हिस्से को चाकू की धार से म्राहिस्ता-म्राहिस्ता छीलने लगा। उसे कोई चित्र नज़र म्राता महसूस हुमा। किसी म्रज्ञात शासक का चिह्न? शायद इस सिक्के में एक महान रहस्य छुपा हुम्रा होगा, जिसकी कल्पना इतनी देर जोमार्त करता म्राया था।

जोमार्त उठ खड़ा हुग्रा, बत्ती के करीब ग्राकर उसकी रोशनी में सि-क्के पर उसने नजर डाली... श्रौर इतने में पास ही किसी की साँस सु-नकर वह चौंक उठा। एक बूढ़ा खड़ा था। वह ऊँचे क़द का, सुखट्टा सा था। उसकी खाकी रंग की दाढ़ी थी, बाल उलझे थे, सूरत गौरव-शाली श्रौर दृष्टि तीन्न थी। वह मौन होकर सिक्के की श्रोर देख रहा था, मानो कृतिम निद्रा में हो। जोमार्त के ख़्यालों का सीकरी ऐसा ही था।

लेकिन यह सब वास्तविकता है क्या?

उसके माथे पर पसीना आग गया। जोमार्त ने खुद पर क़ाबू पाकर सि-क्के को बूढ़े की आंखों के पास घुमाया। बूढ़ा सिक्के को हाथ में ले एक-दम ग़ायब हो गया मानो कोई भूत हो।

सिक्का चला गया। स्रोतार का स्मृति-चिह्न खो गया।

जोमार्त पगडंडी पर चलता हुम्रा मैदान के केंद्र में रखी म्राराम कुर्सी पर थका-सा बैठ गया। वहाँ तेज रोशनी थी। बाग में हुई मुलाक़ात से वह म्रभी तक स्थिरचित्त नहीं हो पाया था। उसने रूमाल निकालने के लिए हाथ जेब में डाला। जेब से पैकेट गिर पड़े।

पैकेट में दो चिट्ठियाँ थीं। साथ ही एक छोटे से काग़ज पर लिखा था: "ये चिट्ठियाँ ग्रापके दिल्ली से जाने के बाद मिलीं। इन्हीं को हम ग्राप को भेज रहे हैं।" एक चिट्ठी गुलसरा की थी, दूसरी संस्थान की।

गुलसरा ने खबर दी थी कि वह मास्को जा रही है, जहाँ जोमार्त का स्वागत करनेवाली है।

संस्थान से मिले पत्न में लिखा था: "ग्रापका ग्रोतार का सुमाक सन-

सनीखेज निकला। वह दो हजार वर्ष पुराना है। वह अनुपम चीज साबित हुआ है। यह भी पता चला है कि आजकल के सबसे माहिर कँचेरों का कबीला नाईजीरियाई शहर बीडा में रहता है। अपने को वे "मस्सागा" कबीलेवाले कहते हैं। वे कहते हैं, उनके पूर्वज पूर्व से, कथाओं में वर्णित याक्सार्त से आये थे। हमारे अकादमीशियन को विश्वास है कि "मस्सागा" डेढ़-दो हजार वर्ष पहले याक्सार्त यानी अब की सिरदरिया के किनारे पर रहनेवाले मस्सागेतों का ही एक टुकड़ा है।" यह चिट्टी जोमार्त को संस्थान के एक मित्र ने लिखी थी। ख़त को पूरा पढ़े बिना ही उसने मोड़ कर जेब में रख लिया।

उसने माथे पर पसीने की बूदे पोंछ लीं। फिर कान लगाकर बरामदे से ग्राते शोर को सुनने लगा। वहाँ बहुत-से लोग जुटे थे, रेस्तराँ के हॉल से ग्रागंतुक खुली हवा लेने वहाँ ग्रा गये थे।

भारत्तीय नौजवानों का एक दल पश्चिमी जर्मनी के इंजीनियरों को बी-यर स्प्रौर जिन पिला रहा था (जोमार्त का ध्यान सुबह में भी उनपर गया था) युवा जर्मन थके-हारे थे। वे यहाँ के निर्माण-स्थलों में काम कर रहे होंगे। हो सकता है, उन्होंने सूती वस्त्र मिलों के निर्माण में मदद दी हो या तो सैनिक कारखाने के निर्माण में, स्नलबत्ता उन्हें स्नब स्नतीत के इतिहास के बारे में बात करने की कोई इच्छा नहीं।

ग्रचानक जोमार्त के दिमाग में उसकी सभी बहसों श्रीर खोजों, खुदाई श्रीर मध्य एशिया की संस्कृति के बारे में उसके भाषणों की ग्रनावश्यकता का विचार कौंध गया। वह भी गर्मी श्रीर सतत चिंतन के कारण थक गया था।

जोमार्त सोचने लगा: "मैं पुराने इतिहास के टुकड़ों को एकवित करने की कोशिशों क्यों कर रहा हूँ? पहले-सी स्पष्टता ग्रब लौटायी नहीं जा सकती। इतिहास भी, ग्रोवार के सिक्के की तरह जिसे ग्रभी-ग्रभी दिरद्र बूढ़ा सीकरी का प्रतिरूप ले गया जिसके हाथ में होगा, उसी की सेवा करेगा।"

जब कोई वैज्ञानिक, सेनापित या शासक ऐतिहासिक तथ्यों को श्रपनी धारणाश्रों, उपलब्धियों या घमंड की सफ़ाई देने के लिए ढालने लगता है श्रीर श्रपनी ही जनता श्रीर संस्कृति की महानता की दुहाई देने लगता है तो दूसरे वैज्ञानिक या शासक में भी श्रपने राष्ट्र की महानता के बारे में

३५७

श्रवश्य कहने की भावना पैदा होती है। वाद-विवाद शुरू होता है, भांति-भांति के सिद्धांत उभरकर सामने ग्राते हैं। सबके सब तथ्यों को इच्छानु-सार तोड़ मरोड़कर ग्रपनी दलीलों के ग्रनुरूप, ग्रपने घमंड की सफ़ाई देने के लिए ढालता है। एक का घमंड बहुतों की कमजोरी या शक्ति में परि-वर्तित होता है। ग्रौर खुदा न करे, कहीं वह ग्रकबर जैसे शासनिप्रय या हुमायूँ जैसे निरंकुश हत्यारे के हाथ पड़ जाये। तब नेक ग्रावारा सीकरी खूब हँसता रहेगा।

इस दुनिया में सब कुछ कितना सरल श्रौर साथ ही जटिल भी है। शायद श्रोक्स के किनारे या गंगा के किनारे श्रथवा पामीर या हिमालय पहाड़ों पर दो क़बीले रहते थे। एक बार वे बहस करने लगे: कौन श्रधिक शक्तिशाली है? कौन बेहतर है? इस बात का प्रमाण उन्होंने रणक्षेत्र में देने का निश्चय किया। विजेताश्रों को "श्रायराय" श्रौर पराजित लोगों को "तुराय" नाम दिया गया था। श्रौर इस प्रकार "श्रायराय" श्रायं में, ईरान में श्रौर "तुराय" तूरान में परिवर्तित हो गया। तूरानी श्रौर ईरानी लोग हजारों वर्षों तक लड़ाई लड़ते रहे लेकिन इसका प्रमाण न दे सके कि कौन बेहतर है।

एक जमाने में पूर्व के लोग हथेली खोलकर, हाथ आगे बढ़ाकर एक दूसरे का स्वागत करते थे (इसका मतलब यह था: देखो मैं शांति के साथ तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे पास कोई अस्त्र नहीं है।) बीसवीं सदी के फ़ासिस्टों ने इस हरकत में "हेल!" शब्द मिलाया।

कभी प्राचीन चीन में पूछा गया था, बारूद होगा या नहीं? बाद में, हमारे काल में सवाल उठा, एटमी बम होगा या नहीं?

श्राज तो सारी पृथ्वी को उड़ा देने श्रौर सभी नगरों को राख में परि-वर्तित करने के लिए बारूद श्रौर बम की कोई कमी ही नहीं।

चार भ्रमरीकी नौजवान एक नगर पर बम फेंककर हत्यारे बने भौर इस "विशेष" कारनामे के लिए उनको पदकों से विभूषित किया गया था। हिरोशिमा जल गया भौर . . . बाद में उसका पुनर्निर्माण किया गया। भ्रा- ख़िर नेकी भौर दुष्टता की सीमा है कहाँ? पृथ्वी की इन पुरानी सड़कों पर सब कुछ घुल-मिल गया है।

जोमार्त मेज के पास बैठा सोडा-वाटर के साथ व्हिस्की मिला रहा था। तभी नैन्सी वहाँ ग्रा पहुँची। "यह हमारी ग्रंतिम मुलाकात है," वह कपड़ा बदल ग्रायी थी। "मैं ग्राज रात को जा रही हूँ। ग्रापके साथ जो समय बीता, वह ग्रच्छा बी-ता। यहाँ की सड़कें भी, मकबरे भी, नगर भी ग्राश्चर्यजनक हैं..." थोड़ी देर चुपचाप सोचने के बाद वह फिर बोली। "हाँ, होटल में मेरा एक देशवासी भी ग्राकर ठहरा है। वह जनरल है, एनोला गेय का भूत-पूर्व कमाँडर। याद है हिरोशिमा? उन्हों की कमान के नौजवानों ने बम फेंका था। मैं उससे मिलना नहीं चाहती हूँ। इसी लिए ग्राज रात को ही बापस जा रही हूँ।"

जोमार्त ने नैन्सी से विदाई लेते हुए मन में सोचा: "सचमुच चमत्कार हो रहे हैं – सीकरी गया, हुमायूँ भ्रा गया।"

9855

## पाठकों से

प्रगति प्रकाशन इस पुस्तक के अनुवाद और डिजाइन सम्बन्धी आपके विचारों के लिए आपका अनुगृहीत होगा। आपके अन्य सुझाव प्राप्त करके भी हमें बड़ी प्रसन्नता हो-गी। कृपया हमें इस पते पर लिखिये: प्रगति प्रकाशन, नवाई स्ट्रीट, ३०, ताशकन्द, उजबेक जनतन्त्न, सोवियत संघ।



ग्रनवर ग्रालिमजानोव का जन्म ताल्दि-कोर्गान प्रान्त के कार्लिगाश नामक एक कजाख़ गांव में हुग्रा। उनका बचपन बोर्डिंग-स्कूल ग्रौर ग्रनाथालय में बीता। वह पानी ढेने ग्रौर गड़ेरिये का काम करते रहे, फिर ट्रैंक्टर चालक बने ग्रौर समाचार-पत्नों के संवाददाता भी बने। ग्राजकल ग्रनवर स्नालिमजानोव क्रजाख़स्तान

लेखक संघ के सचिव हैं।



ग्रनवर ग्रालिमजानोव की प्रस्तुत पुस्तक "नयी मंजिल नयी राहें में तीन लघु-उपन्यास शामिल हैं जिनके नायकों की नियतियाँ गहन रूप से ग्रन्तस्सम्बन्धित हैं।